जैन दर्शन-ग्रन्थमाला : तृतीय पुष्प

# सकलयिता **छगनलाल शास्त्री**

प्रकाशक : आदर्श साहित्य संघ चूरू, राजस्थान' ० सुद्रकः देफिल आर्ट प्रेस ३९, बङ्तला स्ट्रीट, कलकत्ता ०

सन् १९५६

प्रथम सस्करण - २००० मूल्य - २ रु०, ५० नये पैसे

#### जैन तत्त्व चिन्तन

मग्रदान ४⊏

सचित १८

मयति ४६

मयतिदान ४७,४८,४६,५०,५३

सर्यात गजा ४१

सयम ३६,६४

सयमपोपक ३८,४१,४२,४३

सयमपोपण ४२

मयमोपवर्धक ५३

ससारदशा २०,२४

समारमोचक सम्प्रदाय ५४

समारी जीव २०

सम्कार १४,१५,३१

सात वेदनीय ३१

माधुधर्म ३५

सामाजिक अभ्युटय ६०

सामाजिक चर्या ४६

सामाजिक धर्म ४६

साहचर्य ६४

साख्य ८,१०,१५,१८,२४

सावत्सरिक दान ५३

सुगति २५

सुबोपा घएटा १४

सुतैपणा ६४

सूहम जीव ६८

तेवा ६०

सोपकम २२

न्यामाग ३४

# आमुख

यह प्रन्थ आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरिचत 'जैन सिद्धान्त दीपिका' की प्रस्तावना का परिवर्धित रूप है। इसमें जैन तत्त्व सम्बन्धी कुछ एक विषयों पर संक्षिप्त चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।

जैन तत्त्वों पर अभी बहुत कम लिखा गया है। आज की भाषा और भावों में प्राचीन साहित्य को प्रस्तुत करने का एक और महत्त्वपूर्ण कार्य है, दूसरी और नया चिन्तन और नए साहित्य के निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य है। आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा और निर्देशन में ये दोनों प्रयत्न सफल होंगे—यह हमारी दढ आस्था है।

यह प्रन्थ प्राचीन साहित्य को आज की माषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। यह जैन दर्शन-ग्रन्थमाला का तीसरा पुष्प है।

मुनि दुलहराजजी ने इसकी शब्दानुक्रमणिका और पारिभाषिक शब्द-कोष लिख इसकी उपयोगिता बढाने में योग दिया है।

> आचार्य श्रीतुलसी का जन्म दिन,

मुनि नथमल

कलकत्ता २०१६ कार्तिक शुक्ल २

# प्रकाशकीय

जीवन एक शाश्वत स्रोत है, जिसका न आदि है, न अन्त । वे गहराई तक नहीं जाते, जो इसे एक सीमित परिधि में बांध सामिषक तथ्य मान लेते हैं। जीवन के इस सार्वदिक महोदिध में आतम-साधना, अन्तर-वल और सतत अनुशीलन के सहारे गहरी हुविकयाँ ले मनीपियों ने जो इसका नवनीत निकाला, वह प्राणीमात्र को जीवन-यात्रा पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते रहने में शिक्त और ओज प्रदान करता है, यदि ससका यथावत् सेवन किया जाय। यही तो वह तत्त्व-जान है, जिसके कारण मारत का मस्तक विश्व में सब से केंना है।

जगत् के जीवनोन्मेषी वाड्मय में जैन तत्त्व-त्रान का अपना महस्वपूर्ण स्थान है। जिन अर्थात् राग, द्वेष आदि शत्रुओं का परामव करने वाले आत्मवशी महाविजेता, उन द्वारा सर्वविद् दृष्टि से देखा गया और कहा गया तत्त्व जैन तत्त्व है। जो अहिंसा अनेकान्त और अपरिग्रह जैसे आदशों द्वारा वर्तमान युगीन विषम समस्याओं के समाधान का भी एक अप्रतिम हेत् वन सकता है। आवश्यकता है, उसके यथावत् सहप से जगत् को अवगत कराने की।

जैन जगत् के महान् अधिनेता, वर्तमान युग के बहुश्रुत तत्त्व-प्रष्टा, अग्रुजन-श्रान्दोलन के प्रवर्त्तक त्रान्तायं श्री तुलती के अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा जैन तत्त्व-ज्ञान पर लिखित प्रस्तुत अन्थ उनके गम्भीर अनुशीलन, प्रखर पाण्डित्य और स्ट्रम पर्यवेत्त्त्य का प्रतीक है। जैन संस्कृति और इतिहास के खर्णिम पर्व 'तिरापंय-दिशताब्दी समारोह' के अभिनन्दन में आदर्श साहित्य संघ की ओर से इसका प्रकाशन करते हमें अत्यन्त हर्ष है।

श्राशा है, पाठक इससे तत्त्व-शान-लाम करेंगे।

३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता-१ जयचन्दलाल दफ्तरी व्यवस्थापक

# विषय-सूची

| विषय                                    | <b>Ze2</b> |
|-----------------------------------------|------------|
| श्रास्तिक दर्शनीं की मित्ति—श्रात्मवाद  | 8          |
| सत्य की परिभाषा                         | २          |
| दार्शनिक परम्परा का इतिहास              | २          |
| श्रागम तर्फ की कसौटी पर                 | Ã          |
| तर्क का दुरुपयोग                        | ય્         |
| दर्शन का मूल                            | Ę          |
| दर्शनी का पार्थक्य                      | 5          |
| परिणामि नित्यत्ववाद                     | 3          |
| द्रब्य                                  | १०         |
| धर्म श्रीर श्रधर्म                      | १०         |
| धर्म श्रीर ऋधर्मकी यौक्तिक ऋपेचा        | १२         |
| श्रीकाश                                 | १३         |
| <b>काल</b>                              | १३         |
| पुद्गल                                  | १३         |
| शुब्द                                   | १४         |
| जीव                                     | १५         |
| एक द्रव्य: ऋनेक द्रव्य                  | १५         |
| लोक                                     | १६         |
| असख्य द्वीप समुद्र श्रीर मनुष्य-द्वेत्र | १६         |
| नव तत्त्व                               | १७         |
| कर्मवाद                                 | १८         |
| कर्म की पौद्गलिकता                      | 38         |
| आत्मा श्रीर कर्म का सम्बन्ध कैसे 2      | २०         |
| अनादि का अन्त कैसे १                    | २०         |
| फल की प्रक्रिया                         | ११         |
| श्रात्मा स्वतन्त्र या कर्म के श्राघीन ! | २१         |
| च्योपशम                                 | २२         |

# [ 됨 ]

| लेश्या                                                  | २४          |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| जातिवाद                                                 | ₹€          |
| जाति और गोत्र-कर्म                                      | \$0         |
| धर्म और पुण्य                                           | <b>३</b> २  |
| धर्म और लोक-धर्म                                        | <b>\$</b> # |
| अहिंसा और दया-दान                                       | 35          |
| ऋहिंसा श्रीर दया की एकता                                | ,<br>3\$    |
| ऋहिंसा और दान की एकता                                   | 88          |
| लौकिक और लोकोत्तर                                       | 84          |
| दया के दी मेद                                           | YY          |
| दान के प्रकार                                           | 80          |
| दान का फल                                               | 3¥          |
| दान का विधान और निषेध                                   | 34          |
| श्रसंयति-दान के श्रनिषेध का कारण                        | 38          |
| <b>उत्तरवर्ती साहित्य और असर्यात-दान</b>                | 38          |
| परम्परा भेद के ऐतिहासिक तथ्य                            | # 6         |
| दो परम्पराए                                             | 48          |
| <b>अनुकम्पा दान पर एक दृष्टि</b>                        | ५२ '        |
| विश्व-चिकित्सा-संघ ने दया-प्रेरित हत्या की निन्दा की है | KK          |
| सामाजिक पहलुक्रो का धार्मिक रूप                         | પ્ક         |
| लोकिक अलोकिक                                            | ६०          |
| धर्म क्यो १                                             | ६२          |
| धर्म क्या है १                                          | ६७          |
| प्रवृत्ति श्रीर निवृत्ति                                | ं ६८        |
| कृषि जो समाज की त्रावश्यकता है                          | ७१          |
| परिशिष्ट नं॰ १ ( टिप्पणियाँ )                           | 509-00      |
| परिशिष्ट नं० २ (पारिमाषिक शब्द कोष)                     | १०५-११८     |
| परिशिष्ट नं० ३ (ईशब्दानुकर्मणिका )                      | \$ \$E-\$&o |

# आस्तिक दर्शनों की मित्ति-आत्मवाद

"अनेक क्यक्ति यह नहीं जानते कि मै कहाँ से आया हूँ है मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं है मै कीन हूँ है यहाँ से फिर कहाँ जाकरगा ह"

इस जिजाता से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-िमिन आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्म-तत्त्व आखिकों को आत्मनाद वन जाता है। बाद की स्थापना के लिए दर्शन और उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है।

"अजानी विस्या करेगा, जयिक उसे श्रेय और पाप का जान भी नहीं होता" इसिलए "पहले अस्य को जानो और वाद में उसे जीवन में उतारी।"

मारतीय दार्शनिक पाइचाल दार्शनिक की तरह फेक्स सल का जान ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोल । मैत्रेयी याजवल्क्य से कहती है—"जिससे' में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूँ । जो अमृतत्व का साधन हो, वही मुसे बताओ ।" कमलावती इच्छुकार को सावधान करती है—"है नरदेव ।" धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है।" मैत्रेयी अपने पित से मोल के साधनभूत अध्यात्म-जान की याचना करती है और कमलावती अपने पित को धर्म का महत्त्व बताती है। इस प्रकार धर्म की आत्मा मे प्रविष्ट होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद वन जाता है। यही स्वर उपनिषद् के ऋषियों की वाणी में से निकला—"आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है।" तत्त्व यही है कि दर्शन का प्रारम्भ आत्मा से होता है और अन्त मोल में। सत्य का जान उसका शरीर है और सल का आचरण्य उसकी आत्मा।

## सत्य की परिभाषा

प्रश्न यह रहता है कि सल्य क्या है 2 जैन-आगम कहते हैं—"वही" सल्य है, जो जिन (आप्त और वीतराग) ने कहा है।" वैदिक सिद्धान्त में भी यही लिखा है—"आत्मा जैसे गृढ तत्व का चीणदोष-यित—वीतराग ही साज्ञात्कार करते हैं।" उनकी वाणी अध्यात्मवादी के लिए प्रमाण है। क्योंकि वीतराग अन्यशमाधी नहीं होते। जैसे कहा है—"असत्य वोलने के मूल कारण तीन हैं—राग, द्वेष और मोह। जो व्यक्ति जीणदोष है—वोषत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कमी असल्य नहीं वोलता।"

"नीतराग् अन्यथाभाषी नहीं होते" —यह हमारे प्रतिपाय का इतरा पहलू है। इससे पहले उन्हे पदार्थ-समृह का यथार्थ जान होना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थ-द्रष्टा, नीतराग-वाक्य यानी यथार्थ-द्रष्टा, नीतराग-वाक्य यानी यथार्थ-द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थ-वक्तुत्व, ये दो प्रतिज्ञाएँ हमारी सल्यमूलक घारणा की समानान्तर रेखाएँ हैं। इन्हों के आधार पर हमने आत के १० उपदेश को आगम-सिद्धान्त् माना है। फिलातार्थ यह हुआ कि यथार्थ-जाता एवं यथार्थ-वक्ता से हमें जो, कुछ मिला, नहीं सस्य है।

## दार्शनिक परम्परा का इतिहास

स्वतन्त्र विचारकों का खयाल है कि इस दार्शनिक परम्परा के आधार पर ही भारत में अन्ध-विश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्य के पास खुद्धि है, तर्क है, अनुभव है; किर वह क्यो ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक शास्त्र की वाणी है, इसलिए सब्स ही है। वह क्यो न अपनी ज्ञान-शक्ति का लाभ जटाए। महास्मा इद्ध ने अपने शिष्यों से कहा—"किसी अन्य को स्वतः प्रमाण न मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी।" इस उत्तमन को पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालनी होगी।

वैदिको का दर्शन-अग जपनिषद्-काल से शुरू होता है। आधुनिक अन्वेषकों के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व जपनिपदों का निर्माण होने लग गया था। लोकमान्य तिलक ने मैन्युपनिषद् का रचना-काल ईसा से पूर्व १८८० से १६८० के बीच साना है। बौदों का दार्शनिक युग ईसा से पूर्व १ औं शताब्दी में शुरू होता है।

#### जैन तत्त्व चिन्तन

जैनों के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि हम भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा को इससे न जोड़ें। यहाँ यह बता देना अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युग का उल्लेख किया है, उसका दर्शन की उलित्त से सम्बन्ध है। वस्तुवृत्या वह निर्दिण्ट काल आगम-प्रण्यनकाल है। किन्तु दर्शन की उलित्त आगमों से हुई है, इस पर थोडा आगे चल कर कुछ विशद रूप में वताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विषय में उस युग को दार्शनिक युग की सजा दी गई है। दार्शनिक ब्रन्थों की रचना तथा पुष्ट प्रामाशिक परम्पराश्ची के अनुसार तो वैदिक, जैन और वौद्ध प्रायः समी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ होता है। उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि उपदेश देते गये और वे जनके जपदेश 'आगम' बनते गये। अपने-अपने प्रवर्तक ऋषि को सल-उप्टा कहकर छनके अनुयायियों द्वारा छनका समर्थन किया जाता रहा । ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बीलते-भें" यों कहता हैं। दार्शनिक युग में यह बदल गया। दार्शनिक बोलता है-- 'इसलिए यह यो है' । ग्रागम-युग श्रदा-प्रधान था श्रीर दर्शन-युग परीता-प्रधान । आगम-युग में परीजा की और दर्शन-युग में भद्रा की अत्यन्त उपेजा नहीं हुई। न हो भी सकती है। इसी बात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रदा और परीज्ञा के आगे प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए पर्याप्त स्थान सुरित्तत है। जहाँ हमें आजा-रुचि १२ एव संत्तेष-रुचि १३ का दर्शन होता है. वहाँ विस्तार-६ चि १४ मी उपलब्ध होती है। इन ६ चियो के अध्ययन से इम इस निष्कर्प पर पहेंच सकते हैं कि दर्शन-युग या आगम-युग अमुक-अमुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। वार्शनिक युग अर्थात् विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति, श्रागम-युग त्रर्थात् श्राजा-रुचि या सद्वेप-रुचि वाला व्यक्ति । प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक यानी विस्तार-रुचि, आगमिक यानी आज्ञा-रुचि । दर्शन के हेत बतलाते हुए वैदिक प्रन्थकारो ने लिखा है- "श्रीत " वाक्य सुनना, युक्ति द्वारा उनका मनन करना, मनन के बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शन के हेत हैं।" विस्तार-किन्न की न्याख्या में जैन सूत्र कहते हैं-- "द्रन्या के सब भाव यानी विविध पहला प्रत्यहा. परोच आदि प्रमाश एव नैगम आदि नय-समीचक हिण्टियो से जो जानता है, वह विस्तार-एचि है।" इसलिए यह व्याप्ति वन सकती है कि श्रागम में दर्शन है और दर्शन में श्रागम। तात्वर्य की हिण्ट से देखें तो अल्प-बुद्धि व्यक्ति के लिए आज भी आगम-युग है और विशद बुद्धि व्यक्ति के लिए पहले भी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्ततः यों मान लेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना ही ऋल्य-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीज्ञा का मान होगा ही। दूसरी ग्रीर विशद-बृद्धि व्यक्ति के लिए भी श्रद्धा ग्रावश्यक होगी ही । इसीलिए ग्राचारों ने वताया है कि आगम और प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति-इन दोनों के समन्वय से ही दृष्टि में पूर्णता स्राती है स्रन्यथा सलन्दर्शन की दृष्टि स्रध्री ही रहेगी। · विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हूँ—''ऐन्द्रियिक ° श्रीर श्रुतीन्द्रिय। ऐन्द्रियिक पंदार्थों की जानने के लिए यक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों की जानने के लिए आगम--ये दीनों मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टि को पूर्ण बनाते हैं।" यहाँ हमें ऋतीन्द्रिय को अहेतराम्य पदार्थ के अर्थ में लेना होगा अन्यथा विषय की संगति नहीं होती क्यों कि ख़क्ति के द्वारा भी बहुत सारे ऋतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ ऋहेत्रगम्य पदार्थ ही ऐसे हैं. जहाँ कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दृष्टि के दो श्लंगों का आधार भावों की द्विविधता है। जेयत्व की अपेका पदार्थ दो भागों में विभक्त होते हैं—हेतुगम्य १ स्त्रीर स्त्रहेतुगम्य । जीव का स्त्रस्तित्व हेतुगम्य है । स्वसंवेदन-प्रत्यवः, श्रनमान आदि प्रमाणो से उसकी सिद्धि होती है। रूप को देखकर रस का अनुमान, सघन वादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है। पृथ्वीकायिक जीव श्वास लेते हैं, यह अहेतुगस्य है--आगमगम्य है। अभन्य जीव मोस नहीं जाते किन्त क्यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा कोई कारण नहीं वताया जा सकता। सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है-- 'खमावे तार्किका भन्नाः ।' "खमाव ११ के सामने कोई प्रश्न नहीं होता। ऋमि जलती है, आकाश नही-यहाँ तर्क के लिए स्थान नहीं है।"

आगम और तर्क का जो प्रयक्-प्रथक् च्रेत्र वतलाया है, उसको मानकर चले विना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी सम्पूर्ण १० हिन्द के लिए उपदेश और तर्कपूर्ण मनन तथा निदिध्यासन की आवश्यकता वतलाई है। जहाँ अदा या तर्क का अतिरंजन होता है, वहां ऐकान्तिकता आजाती है। उससे अभिनिवेश—आप्रह या मिध्याल पनपता है। इसीलिए आचार्यों ने वताया है कि "जो १० हेतुवाद के पत्न में हेतु का प्रयोग करता है, आगम के पत्न में आगमिक है, वही ख-सिद्धान्त का जानकार है। जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराधक है।"

## आगम तर्क की कसीटी पर

यदि कोई एक ही द्रष्टा, ऋषि या एक ही प्रकार के आगम होते तो आगमो को सक की कसीटी पर चढ़ने की धड़ी न आती। किन्तु अनेक मतवाट हैं, अनेक ऋषि। किसकी वात माने किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगों के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का विकास हुआ।

भगवान महाबीर के समय र में ही ३६३ मतवादों के का उल्लेख मिलता है। थाद में चनकी शाखा-प्रशाखान्त्रों का विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी वनी कि आगम की साली से श्रपने सिद्धान्तों की सचाई बनाये रखना कठिन हो गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने ऋपने तत्त्वों को व्यवस्थित करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। "विज्ञानमय र आत्मा का श्रद्धा ही सिर है" यह सूत्र "वेदवासी र प की प्रकृति बुद्धिपूर्वक है" इससे जुड़ गया । "जो दिज १६ धर्म के मूल-अृति श्रीर स्मृति का तर्क-शास्त्र के सहारे अपमान करता है, वह नास्तिक और वेद-निन्दक है। साधुजनो को उसे समाज से निकाल देना चाहिए।" इसका स्थान गीए होता चला गया श्रीर "जी २७ तर्क से चेदार्थ का श्रतुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है. इसरा नहीं" इसका स्थान प्रमुख ही चला । आगमी की सखता का भाग्य तर्क के हाथ में आ गया | चारी ओर 'वादे वादे जायते तत्त्वबोध' यह उक्ति गूजने लगी । बही व धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कप, छेद और ताप सह सके। परीक्षा के सामने असक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं रहा, वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पडी-'युक्तिमद्रे वचन यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः।' भगवान महावीर, महात्मा बुद या महर्पि व्यास की वागी है, इसलिए सत्य है या इसलिए मानो, यह बात गील हो गई। हमारा विद्धान्त युचियुक्त है, इसलिए सल है—इसका प्राधान्य<sup>3</sup> हो गया ।

# तर्क का दुरुपयोग

ज्यो ज्यो धार्मिको मे मत-विस्तार की भावना बढती गई, खो-खो तर्क का चेत्र ज्यापक वनता ज्ञा गया । न्यायसूत्रकार ने वाद<sup>3</sup>, जल्प और वितण्डा को तत्त्व बताया। 'वाद'<sup>32</sup> को तो प्रायः सभी दर्शनों मे स्थान मिला। जय पराजय की ज्यवस्था भी मान्य हुई, मले ही उसके सद्देश्य में कुछ अन्तर रहा हो । आचार्य और शिष्य के बीच होने वाली तत्त्व-चर्चा के च्रेत्र में वाद फिर भी विशुद्ध, रहा शिकन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयायियों में चर्चा होती, वहाँ वाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत वन जाता। मण्डन मिश्र और शङ्कराचार्य के बीच<sup>33</sup> हुए वाद का वर्णन इसका व्यवन्त प्रमाण है। आचार्य सिद्धसेन ने महान् तार्किक होते हुए भी शुष्क वाद के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "अयस्<sup>38</sup> और वाद की दिशाएं भिन्न हैं।"

भारत में पारस्परिक विरोध वढाने में शुष्क तर्कवाद का प्रमुख हाथ है।

"तर्कों प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको सुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्"<sup>3</sup> ५

युधिष्ठिर के ये उद्गार तर्क की अधिथरता और मतवाटो की वहुलता से उत्पन्न हुई जटिलता के स्ट्वक हैं। मध्यस्थ दृत्ति वाले आचार्य जहाँ तर्क की उपयोगिता मानते थे, वहाँ ग्रुप्क<sup>3 ६</sup> तर्कवाद के विरोधी भी थे।

प्रस्तुत विषय का उपर्यहार करने के पूर्व हमे उन पर दृष्टि डालानी होगी, जो सख के दो रूप हमें इस निवरण से मिलते हैं—(१) आगम को प्रमाण मानने वालों के मतानुसार जो सर्वज ने कहा है वह, तथा जो सर्वज्ञकथित है और युक्ति द्वारा समर्थित है वह, सख है। (२) आगम को प्रमाण न माननेवालों के मतानुसार जो तर्कसिद्ध है, वही सख है। किन्तु स्ट्रम, व्यवहित, अतीन्द्रिय तथा खमावसिद्ध पवायों की जानकारी के लिए युक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है, यह अद्धा को सर्वथा अस्त्रीकार करनेवालों के लिए विन्तनीय है। हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सखसन्धानात्मक प्रवृत्ति के लिए दिव्य-चत्तु है। धर्म-दर्शन आत्म-युद्धि और तत्त्व-व्यवस्था के लिए है, आत्म-व्यव्या या दूमरो की जाल मे फंसाने के लिए नहीं, इसीलिए दर्शन का चेत्र सख का अन्वेपण होना चाहिये। भगवान महावीर के शब्दों में "सख<sup>30</sup> ही लों मे सारमृत है।" उपनियदकार के शब्दों में सख<sup>30</sup> ही अद्ध-विद्या का अधिष्ठान और परम लद्ध्य है। "आत्महितेच्छु<sup>30</sup> पुरुष असत्य, चाहे वह कहीं हो, को छोड़ सत्य को प्रहृण करें।" किन भोज यित की यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक वार्किक के लिए मननीय है।

# दर्शन का मूल

'दर्शन' तार्किक विचार पद्धति, तत्त्रज्ञान ", विचार-प्रयोजक ज्ञान " श्रथना परीवा-विधिष " का नाम है । उसका मूल उद्गम कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता है । जिस वस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया जावे, छसी का नह (विचार) दर्शन वन जाता है—जैसे राजनीति-दर्शन, समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) आवि-आदि!

यह सामान्य स्थिति वा आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार' के अर्थ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत्त्व-आन, जो आत्मा, कर्म, धर्म, क्ष्म, नरक आदि का विचार करे।

श्रागे चलकर वृहस्पति का लोकायत यत श्रीर श्राजितकेश—कम्बली का उच्छेदनाद तथा तजीन—तच्छरीरवाद \* असी नास्तिक विचार-वाराएँ सामने आईं। तब दर्शन का अर्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिर्फ आत्मा से ही चिपटा न रह सका। दर्शन यानी विश्व की मीमासा, श्रास्तिल या नास्तिल का विचार अथवा सत्य-शोध का साधन। पाधात्य दार्शनिकों की, विशेषतः काले मावसं की विचारघारा के आधिमांव ने दर्शन का लेन श्रीर श्रीषक व्यापक बना दिया। जैसा कि मावसे ने कहा है—"वार्शनिकों \* वे कात् को समकने की चेष्टा की, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया जाय।" मावसं-दर्शन विश्व और समाज दोनों के तन्त्रों का विचार करता है। वह विश्व को समकने की अपेदा समाज को वदलने में दर्शन की श्रीषक सफलता मानता है। श्रास्तिकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ, धर्म—कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज को नहीं तोला। उन्होंने श्रभ्युद्य की सर्वथा उपेद्या नहीं की, फिर भी उनका श्रीतम लह्य निःश्रेयस रहा।

कहा भी है--

यदाभ्युदयिकञ्चैव, नैश्रेयसिकमेव च । सुस्र साधयितुं मार्गं, दर्शयेत् तद् हि दर्शनम् ॥

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर मी उन्हें समाज-परिवर्तन की वात नहीं सुकी । उनका पद्म प्रायः खण्डनात्मक ही रहा । मार्क्स ने समाज को वस्तिन के लिए ही समाज को देखा । आस्तिकों का दर्शन समाज से आगे चलता है । उसका लह्य है—शरीर-मुक्ति—पूर्ण खतन्त्रता—मोद्य ।

नास्तिको का दर्शन ऐहिक युख-सुनिषात्रो के उपभोग में कोई ख़ामी न रहे,

इसलिए श्रात्मा का उच्छेद साधकर रक जाता है। मानर्स के इन्द्रात्मक मौतिकवार का लक्ष्य है—समाज की नर्तमान अनस्था का सुधार। अब हम देखते हैं कि दर्शन शब्द जिस अर्थ में चला, अब उसमें नहीं रहा।

हरिमद्रद्यरि ने वैकल्पिक ४५ दशा में चार्लाक मत को छह दर्शनों में स्थान दिया है। मार्क्स-दर्शन मी आज लब्बग्रतिष्ठ है, इसलिए इसको दर्शन न मानने का आग्रह करना सत्य से आँखें मूंदने जैसा है।

## दर्शनों का पार्थक्य

दर्शनों की विविधता या विविध-विषयता के कारण 'दर्शन' का प्रयोग एकमान्न आतम-विचार सम्बन्धी नहीं रहा । इसलिए अच्छा है कि विषय की स्चना के लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविधयक विशेषण रहे । आत्मा की मूल मानकर चलने वाले दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है । इसलिए आत्ममूलक दर्शन की 'धर्म-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विषय-प्रतिपादन में वहुत मुविधा होगी ।

धर्म-दर्शन का उत्स आतवाणी—आगम है। ठीक भी है—आधारशून्य विचार-पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्व नहीं तव किसकी परीचा करे १ प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्वो की व्याख्या से शुरू होता है। साख्य या जैनदर्शन, नैवायिक या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी लें, सबमें खामिमत २५, ६, १६ या ६ तत्वो की ही परीचा है। उन्होंने ये अमुक-अमुक संख्याबद तत्त्व क्यो माने, इसका उत्तर देना दर्शन का विषय नहीं, क्योंकि वह सख्यहा तपिखयोंके साचात्-दर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्त्व सत्य हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, वह वताना दर्शन का काम है। दार्शनिकों ने ठीक यही किया है। देविक निष्क्तकार इस तथ्य को एक सकता है कि दर्शन, का मूल आधार आगम है। वैदिक निष्क्तकार इस तथ्य को एक घटना के रूप में व्यक्त करते हैं—"ऋषियों ६ के सक्तमण करने पर मनुष्यों ने देवताओं से पूछा—अख हमारा ऋषि कीन होगा १ तब देवताओं ने उन्हें तर्क नामक ऋषि प्रदान किया।" संदोष में सार इतना ही है कि ऋषियों के समय में आगम का प्राधान्य रहा। उनके अभाव में उन्हों की वाणी के -आधार पर दर्शन-

## परिणामि-नित्यत्ववाद

श्रागम की परिभाषा में जो गुर्वा<sup>४७</sup> का श्राश्रय, श्रनन्त गुर्गो का श्रखण्ड पिण्ड है, वहीं द्रव्य है अथवा जो सत् ४८ है- उत्पाद ४९, व्यय प्रीव्य युक्त है, वहीं द्रव्य है। इनमें पहली परिभाषा खरूपात्मक है और दूसरी अनस्थात्मक। यस्तुत प्रन्थ में 'गुरा श्रीर पर्याय " का आश्रय द्रव्य हैं यह चक्त दोनो आगमिक परिभाषाओं का सार हैं। दोनों के समन्वय का तात्वर्य है---द्रव्य को परिखामि-नित्य स्थापित करना । व्रव्य में वो प्रकार के धर्म होते हैं-सहमावी (यावत् क्रव्यमावी)-गुण श्रीर क्रममाधी-पर्याय । बौद्ध सत् द्रव्य को एकान्त-भ्रनित्य (निरन्वय-स्थिक-केनल एत्पाद-विनाश-समाव ) मानते हैं, एस स्थिति मे वेदान्ती सत्यदार्थ-ब्रह्म को एकान्त नित्य । पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा नित्य-सत्तावाद । जैन दर्शन इन होनी का समन्वय कर परिशामि-नित्यत्ववाद स्थापित करता है, जिसका आशय यह, है कि लुत्ता भी है और परिवर्तन भी-द्रव्य छत्पन्न भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन मे जसका अस्तित्व भी नहीं मिटता । जत्याद और विनाश के वीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो हमें सजातीयता- 'यह वही है', का अनुमव नहीं हो सकता। यदि द्रव्य निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता सगतं नहीं हो सकती । इसलिए 'परिणामि-नित्यत्व' जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है । इसकी तुलना रासायनिक विज्ञान के द्रव्यात्त्वरत्ववाद से होती है। ' एसका स्थापन सन् १७८६ में ( Lavoisier ) नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था। उसका आश्रय यह हैं कि विश्व मे द्रव्य का परिखाम सदा समान रहता है। असमें कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता। न किसी द्रव्य का सर्वया नाश होता है और न किसी सर्वथा नथे द्रव्य की उत्पत्ति । साधारण दृष्टि से जिसे इस द्रव्य का नाश ही जाना समझते हैं, वह उसका रूपोन्तर में परिशामन मात्र है। ज्वाहरण के लिए कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते हैं---परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ वृत्तिक वायु मण्डल के आँक्सिजन ग्रश के साथ मिलकर कार्वोनिक एसिंड गैस (Calbonia Acid Gas) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शकर या नसक को पानी में घोले दिया जाये ती वह इनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोस से द्रव रूप में परिण्ति मात्र समकनी चाहिए। , किसी नवीन वस्तु को इसके होते देखते हैं 🕐 वह भी वस्तुतः क्रिसी .पूर्ववृत्ती वस्त का रूपान्तरे माल है । आजे द्रव्यात्तरत्ववादःका यहा सिद्धान्त राक्षाविकि विज्ञान का बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समका जाता है और तुला यन्त्र द्वारा किसी भी समय उसकी सचाई की परीचा की जा सकती है।

पुरुष नित्य है श्रौर प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी नित्यानित्य-त्ववाद खीकार करता है। नैयायिक श्रौर वैशेषिक परमाश्रु, श्रात्मा श्रादि को नित्य मानते हैं तथा घट, पट श्रादि को श्रीनत्य। समूहापेद्धा से ये भी परिणामि-नित्यत्ववाद को खीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य मात्र को परिणामि-नित्यत्ववाद' मानते। महर्षि पतञ्जलि, कुमारिल भट्ट, पार्थसार मिश्र श्रादि ने 'परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्त के रूप में खीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण समर्थन किया है। जैन-दर्शन के श्रनुसार जड या चेतन, प्रत्येक पदार्थ त्रयात्मक है—उत्पाद-व्यय-प्रीव्ययुक्त है। इसी का नाम परिणामि-

द्रव्य

द्रव्य छह हैं :---

१: धर्मास्तिकाय ।

२: श्रधमंस्तिकाय।

३: श्राकाशास्तिकाय।

Y: काल |

**५ : पुद्रगलास्तिकाय** ।

६: जीवास्तिकाय।

भगवान् ने कहा-- "गीतम ! गति-सहायक द्रव्य को मैं धर्म कहता हूँ । स्थिति-सहायक द्रव्य को मैं ऋघम कहता हूँ । ऋाधार देने वाले द्रव्य को मैं ऋाकाश कहता हूँ । परिवर्तन के निमित्तमूत द्रव्य को मैं काल कहता हूँ । स्पर्श, रस, गन्ध और रूपयुक्त द्रव्य को मैं पुद्गल कहता हूँ । चेतनावान् द्रव्य को मैं जीव कहता हूँ ।"

धर्म और अधर्म

जैन-साहित्य में जहां धर्म-स्रधमं शब्द का प्रयोग शुभ-श्रशुम प्रवृत्तियों के अर्थ में होता है, वहाँ दो स्वतन्त्र द्रव्यों के अर्थ में भी होता है। धर्म-गति-तत्त्व है, अधर्म स्थिति-तत्त्व । दार्शनिक जयत् में जैन दर्शन के सिनाय किसी ने भी इनकी स्थिति नहों मानी है । वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गिस-तन्त (Medium of motion) को खीकार किया है। प्रसिद्ध गिस्तिज्ञ अलबर्ट आइस्टीन, ने भी गित-तन्त स्थापित किया है— लाक परिमित है। लोक के परिभित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर जस शक्ति का—द्रव्य का अभाव है, जो गित में सहायक होता है।" वैज्ञानिको द्वारा सम्मत ईथर (Ethel) गित-तन्त का ही दूसरा नाम है। जहाँ वैज्ञानिक अध्यापक खात्रों को इसका अर्थ समकाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, मानो कोई जैन गुरु शिष्यों के सामने धर्म-द्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गित होने में यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है। मगवान महावीर ने गौतम खामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 'जितने भी चल भाव हैं— द्वल्मातिस्हम स्पन्यन मात्र हैं, वे सब धर्म की खहायता से प्रकृत होते हैं, गित शब्द केवल साकेतिक" है । गित और स्थित दोनों सापेच हैं। एक के अस्तिल से दूसरे का अस्तिल अस्पन्त अपेचित है।

धर्म श्रधमं की तार्किक मीमासा करने से पूर्व इनका सरूप समक्त लेना अनुपयुक्त नहीं होगा---

|         | द्रब्य से         | च्चेत्र से                | काल से          | माव से   | गुण से       |
|---------|-------------------|---------------------------|-----------------|----------|--------------|
| धर्म    | एक श्रीर भ व्यापक | लोक-प्रमाण् <sup>५५</sup> | श्रनादि-श्रनन्त | श्रमूर्त | गति-सहायक    |
| श्चधर्म | >>                | 23                        | >>              | 23       | स्थिति-सहायक |

गौतम-भगवन्। गित-सहायक तत्त्व (धर्मास्तिकाय) से जीवो को क्या लाम होता है ?

मगवान् गीतम। गित का सहारा नहीं होता तो कीन आता और कीन जाता १ शब्द की तरगें कैसे फैलतीं १ आँखें कैसे खुलतों १ कौन मनन करता १ कीन वोलता १ कीन हिलता हुलता १ यह विश्व अचल ही होता। जो चल है, उन सबका आलम्बन गित-सहायक तस्य ही भी है।

गौतम--भगवन् । स्थिति सहायक तत्व ( अधर्मास्तिकाय ) से जीनो को क्या साम होता है 2 भगवान् गौतम ! स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कौन रहता ? कौन वैठता ? सोना कैसे होता ? कौन भन को एकाप्र करता ? मौन कौन करता ? कौन निस्पन्द बनता ? निमेप कैसे होता ? यह बिश्व चल ही होता । जो स्थिर है, उन सबका अालम्बन स्थिति सहायक तत्त्व ही " है ।

# धर्म-अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा

धर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक दृष्टियां हैं—(१) गित-स्थिति-निमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोक की निमालक शिक्त । प्रत्येक कार्य के लिए ज्यादान और निमित्त, इन दो कारणों की आवश्यकता होती है। विश्व में जीव और पुर्णल, दो द्रव्य गतिशील हैं। गित के ज्यादान कारण तो वें दोनों स्वय हैं। निमित्त कारण किसे मानें १ यह प्रश्न सामने आता है, तब हमें ऐसे द्रव्यों की आवश्यकता होती है, जो गित एवं स्थिति में सहायक वन सकें। हवा स्वयं गतिशील है, तो पृथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं हैं। गित और स्थिति सम्पूर्ण लोक में होती है। इसलिए हमे ऐसी शक्तियों की अपेन्ना है, जो स्वयं गतिश्रस्य अपेन सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो, अलोक में ने हों। इस यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज वोध होता है।

लोक-स्रलोक की, व्यवस्था पर दृष्टि डालें, तव मी इनके अस्तित्व की जानकारी मिलती है। आचार्य मेलयगिरि ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए लिखा है—
"इनके विना लोक-अलोक, की व्यवस्था नहीं होती"।"

लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर है। अलोक इन्द्रिया-तीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है। किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली जाती है। क्रक शास्त्र का नियम है कि "जिसका" वाचक पद ज्युत्तिमान और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्प्रित्व होता है, जैसे अध्य घट का प्रतिपन्त है, इसी प्रकार जो लोक का विपन्त है, वह अलोक है।

त्र्यव हमें स्तर समस्या पर विचार करना होगा-िक वे किस शक्ति से विभक्त होत हैं। इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, अलोक क्या हैं श जिसमे जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक हैं है और जहाँ केवल आकाश ही आकाश होता है, वह अलोक <sup>१९</sup> है। अलोक में जीव, पुद्गल नहीं होते, इसका कारण है वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अमाव। इसलिए ये (धर्म-अधर्म) लोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। "आकाश<sup>18</sup> लोक और अलोक दोनों में तुल्य है, इसलिए धर्म और अधर्म को लोक तथा अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो जनके विभाग का आधार ही क्या रहे।"

#### **आकाश**

द्रव्यतः एक और व्यापक । चेत्रतः लोक-अलोक-प्रमाण । कालतः अनादि-अनन्त । भावतः अपूर्त । गुण्तः अवगाह-गुण् ।

गौतम—भगवन्। आकाश क्ल से जीवो और अजीवो को क्या लाम होता है १

भगवान् गौतम ! आकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते १ ये धर्मा-स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ व्यास होते १ काल कहाँ वरतता १ पुद्गल का रंगमच कहाँ वनता १ यह विश्व निराधार ही होता ।

#### काल

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल श्रीपचारिक द्रव्य है। वस्तुवृत्या वह जीव श्रीर श्रजीव की पर्याय 'है। वहाँ इसके जीव, श्रजीव की पर्याय होने का जल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य 'भी कहा गया है। ये दोनो कथन विरोधी नहीं किन्तु सापेच हैं। निश्चय-होंड में काल जीव, श्रजीव की पर्याय है और व्यवहार-होंड में वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है। 'उपकारक द्रव्यम्'—वर्तना स्नादि काल के उपकार हैं। इन्हीं के कारण वह द्रव्य माना जाता है। पराणों की स्थिति श्रादि के लिए जिसका व्यवहार होता है, वह श्राविकादि क्र स्प काल जीव, अजीव से मिन्न नहीं है; उन्हीं की पर्याय है।

#### पुद्गल

विज्ञान जिसको मैटर (Motter) और न्याय-वैशेषिक आदि जिसे मौतिक तत्त्व कहते हैं, एसे जैन दर्शन ने पुद्गल-संज्ञा दी है। बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द अालय-विज्ञान—चेतना सन्तित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जैन शास्त्रों में भी अमेरो-पचार से पुद्गलयुक्त ६० आत्मा को पुद्गल कहा है । किन्तु सुख्यतया पुद्गल का अर्थ है मूर्तिक द्रव्य । छह द्रव्यों में काल को छोड़कर शेप पाँच द्रव्य अस्तिकाय हैं—यानी अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी स्थिति एक-सी नहीं । जीन, धर्म, अप्रमं और आकाश—ये चार अविभागी हैं । इनमें संयोग और विभाग नहीं होता । इनके अवयव परमाणु द्वारा किल्पत किये जाते हैं । कल्पना करो—यदि इन चारों के परमाणु जितने-जितने खण्ड करें तो जीन, धर्म, अधर्म के असख्य और आकाश के अनन्त खण्ड होते हैं । पुद्गल अखण्ड द्रव्य नहीं है । सका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और सबसे बड़ा रूप है विश्वव्याणी अचित्त-ग्रहास्कन्ध ६० । इसीलिए जसको पूर्या-गलन-धर्मा कहा है । छोटा चड़ा, स्हम-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चौड़ा, बन्ध-मेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाथा—इनको पौद्गलिक मानना जैन तस्य ज्ञान की स्हम इपि का परिचायक है ।

गीतम--भगवन् ! पुद्गल का क्या कार्य है ?

मगवान्—गौतम । पुर्गल नहीं होता तो शरीर किसका वनता १ विविध-किया करने वाला शरीर किसके वनता १ विभृतियों का निमित्त कीन होता १ कीन तेज, पाचन और दीपन करता १ सुख-दुःख की अनुभृति और व्यामीह का साधन कीन वनता १ शब्द, रूप, गम्ध, रस, स्पर्श और इनके द्वार—कान, आँख, नाक, जीम, अग्रीर चर्म कीन वनते १ मन, वाणी और स्पन्दन का निमित्त कीन वनता १ श्वास और उक्छ्वास कीन होता १ अन्यकार और प्रकाश नहीं होते, आहार और विहार नहीं होते, धूप और खाँह नहीं होती । कीन छोटा होता, कीन वड़ा १ कीन लम्या होता, कीन चीड़ा १ विकोश और चतुष्कोश नहीं होते । वर्तुल और परिमण्डल मी नहीं होते । स्योग और विवयोग नहीं होते—सुख और दुःख, जीवन और मृत्यु नहीं होते । यह विश्व अहर्य ही होता गहीं होते । यह विश्व अहर्य ही होता नहीं होते ।

#### হাল্ব

जैन दार्शनिको ने शब्द को कैनल पोद्गलिक कहकर ही विश्राम नहीं लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति, १९ शीवगति, १२ लोकच्यापिल, १३ स्थायिल १४ आदि निमिन्न पहलुक्षी पर पूरा प्रकाश डाला हैं। सार का सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोपा घण्टा का शब्द भ श्रसंख्य योजन की दूरी पर रही हुई घण्टाओं से प्रतिष्वनित होता है—यह विवेचन उस समय का है, जबिक रेडियो, वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द चए मात्र में लोक व्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से दाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था।

#### जीव

गीतम-भगवन्। जीव का क्या कार्य है ?

भगवान् गौतम। जीव नहीं होता तो कौन घरयान करता ? कौन कर्म, वल, वीर्य क्रीर पुरुषकार—पराक्रम करता ? यह घरयान जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। यह कर्म, वल, वीर्य क्रीर पुरुषकार—पराक्रम जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। कौन शानपूर्वक क्रिया में प्रवृत्त होता ? यह विश्व क्राचेतन ही होता, ज्ञानपूर्वक क्रुक्त भी नहीं होता। ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति क्रीर निवृत्ति है—वह जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। विश्व

## एक-द्रव्य: अनेक-द्रव्य

समान जातीय द्रव्यों की दृष्टि से सब द्रव्यों की स्थिति एक नहीं है । छह द्रव्यों में धर्म, श्रधमं श्रीर आकाश, ये तीन द्रव्य एक-द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से एक हैं। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक होते हैं—धर्म, श्रधमं समूचे लोक में व्यास है, श्राकाश लोक, श्रलोक दोनों में व्यास है। काल, पुद्गल श्रीर जीव—ये तीन द्रव्य श्रनेक द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से श्रनन्त हैं।

पुद्गल द्रव्य साल्य-सम्भत प्रकृति " की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्य हैं। जीवालमा भी एक और व्यापक नहीं, अनन्त हैं। काल के भी समय " अनन्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में द्रव्यो की सल्या के दो ही विकल्य हैं—एक " या अनन्त । कई प्रन्थकारो ने काल के असल्य परमाणु माने हैं पर वह युक्त नहीं। यदि उन कालाणुओं को खतन्त्र द्रव्य मानें, तब तो द्रव्य-सल्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुद्रय के रूप में मानें तो अखिकाय की सल्या में विरोध आता है। इसलिए "कालाणु असल्य हैं और ने समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं" यह वात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

लोक्

जैन आगमों में लोक की परिमाण कई प्रकार से मिलती है। वर्मास्तिकाय की कि शामि की परिमाण कई प्रकार से मिलती है। वर्मास्तिकाय की कि शामि की शामि की शामि की शामि कि शामि की शामि की शामि की शामि कि शामि की शामि शामि की शामि की शामि की शामि शामि की शामि की शामि शामि की शामि की

# असंख्य-द्वीप-समुद्र और मनुष्यं-क्षेत्र

जैन दृष्टि के अनुसार भूनलय (भूगोल) का खरूप इस प्रकार है—तिरहे लोक में अधंख्य द्वीप और अधंख्य समुद्र हैं। उनमें मनुष्यों की आवादी सिर्फ दाई द्वीप (जम्बू, धातकी और अधंपुष्कर) में ही है। इनके वीच में लगण और कालोदिष, ये दो समुद्र भी आ जाते हैं। वाकी के द्वीप समुद्रों में न तो मनुष्य पैदा होते हैं और पर्स्य चन्द्र की गति होती है, इसिलए ये दाई द्वीप और दो समुद्र शेप द्वीप समुद्रों से विभक्त हो जाते हैं। इनको मनुष्य क्षेत्र तथा समय च्रेत्र कहा जाता है। शेष इनसे व्यतिरिक्त हैं। उनमें सूर्य, चन्द्र हें सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैं। जहाँ सूर्य है नहीं सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है नहीं चन्द्रमा। इसिलए वहाँ समय का माप नहीं है। विरक्षा लोक असंख्य योजन का है, उसमें मनुष्य लोक सिर्फ ४५ लाख योजन का है। पृथ्वी का इतना वड़ा रूप वर्तमान की साधारण दुनिया को मले ही एक कल्पना सा लगे, किन्तु निज्ञान के निद्यायों के लिए कोई आध्यर्यजनक नहीं। वैज्ञानिको ने गृह, उपग्रह और ताराओं के रूप में अरुद्ध य पृथ्वियां मानी हैं। वैज्ञानिक जगत्। के , उपग्रह

"च्येष्र तारा इतना बडा है कि उसमें हमारी वर्तमान दुनिया जैसी सात<sup>् ६</sup> नील पृथ्विया समा जाती हैं।" वर्तमान में उपलब्ध पृथ्वी के वारे में एक वैज्ञानिक ने लिखा है-- "श्रीर" तारों के सामने यह पृथ्वी एक धूल के करा के समान है।" निज्ञान नीहारिका की लम्बाई चौडाई का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति श्राधनिक या विज्ञानवादी होने के कारण ही प्राच्य वर्णनों को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता । "नगी ६० आखो से देखने से यह नीहारिका शायद एक ध्रमले निन्द्र-मात्र-सी दिखलाई पढेगी. किन्त इसका आकार इतना वडा है कि इम बीस करोड मील ध्यास वाले गोले की कल्पना करें. तब ऐसे वस लाख गोलो की लम्बाई-चौडाई का श्रनमान करें--फिर भी उक्त नीहारिका की लम्बाई-चौडाई के सामने उक्त अपरिमेय श्राकार भी तच्छ होगा और इस ब्रह्माण्ड में ऐसी हजारों नीहारिकाएं हैं। इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति सैकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से प्रथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख वर्ष तक लग सकते हैं।" वैदिक शास्त्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समुद्र होने का उल्लेख मिलता है। जम्बू-द्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं। आज की दुनिया एक अन्तर-खण्ड के रूप में है। इसका शेष दुनिया से सम्बन्ध खुडा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनिया को इतना ही मानने का कोई कारण नहीं। आज तक हुई शोधो के इतिहास को जानने वाला इस परिगाम पर कैसे पहुँच सकता है कि दुनिया वस इतनी है और उसकी अन्तिम शोध हो चुकी है।

#### नव तत्त्व

रहस्यभूत बस्तु को तत्त्व कहते हैं। तत्त्व सख्या में नी हैं, उनके मेद निम्नीक्त हैं:-

- १: जीव
- २: ऋजीव
- ३ : पुएय
- ४ : पाप
- ५ ३ त्राखव
- ६ : संवर
- ७: निर्जरा
- ८: वध
- ६ : मोस्

. नन तत्त्वो का निधान साधना की दृष्टि से किया गया है | जीव-अजीव दो सुख्य तत्त्व हैं | आत्मा के साथ पुद्गल का जो सम्बन्ध होता है, वह बन्ध है | सुख देने वाला पुद्गल-समूह पुण्य तत्त्व है | दुःख देने वाला और शान आदि को रोकने वाला पुद्गल-समूह पाप तत्त्व है | आत्मा की अवृत्ति व मिलनता ही आस्रव है | स्याग भावना संवर है | कम के आवरण का चीण होना निर्जरा है | सर्वथा सम्पूर्ण रूप से आवृरण का चीण हो जाना मोक्ष है |

पट् इव्य व नव तत्त्व का समावेश जीव-राशि व अजीव-राशि में हो जाता है। धर्मीत्तिकाय आदि पाँच इव्य अजीव-राशि में हैं। नव तत्त्वों में — जीव, आसव, सवर, निर्जरा, मोत्त्— ये पाँच जीव-राशि में हैं और अजीव, पुष्य, पाष, यन्य— ये चार अजीव-राशि में हैं।

# कर्मवाद

भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत की विमक्ति . विचित्रता " और साधनं ९ १ तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अन्तर को सहेतुक माना है। उस हेत् को वेदान्ती अविद्या, बौद्ध वासना, साख्य क्लेश और न्याय-वैशेषिक श्रद्ध तथा जैन कर्म १ व कहते हैं। कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुक्री पर विचार करते-करते वहुत आगे वढ जाते हैं। न्याय-दर्शन के अनुसार श्रद्धप्र श्रात्मा का गुण है.। श्रद्धेन्द्वरे कर्मों का श्रात्मा पर संस्कार पडता है. वह ग्रहप्र है, जब तक उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह जात्मा के साथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से <sup>8</sup> मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की व्यवस्था न करे तो कम निष्फल हो जाँग। , साख्य अ कर्म को प्रकृति का विकार मानते हैं। अच्छी बरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर सस्कार पड़ता है। उसे प्रकृतिगत संस्कार से ही कमों के फल मिलते हैं। बौदो ने चित्तगत वासना को कमें माना है। यही कार्य कारण-भाव के रूप में सुख-दुःख का हेतु वनती है। जैन दर्शन कर्म की स्ततन्त्र द्रव्य मानता है। कर्म ऋनन्त्र परमासुऋगे के स्कन्ध हैं। वे समूचे लोक में जीवात्मा की ऋच्छी दुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ वंघ जाते हैं। यह उनकी बध्यमान (बन्ध) अवस्था है। बंधने के वाद उसका परिपाक होता है, वह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाक के बाद जनसे सुख-दुःखरूप तथा आवरणरूप फल मिलता है, बह ७२२मान (७२थ) अवस्था है। अन्य दर्शनो में क्रमों की क्रियमाण, संचित स्रोत प्रारच्य ने तीन अवस्थाए वताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः वन्ध, सत् श्रीर उदये की समानार्थक हैं। वन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक श्रीर प्रदेश—ये चार प्रकार, उदीरणा-कर्म का शीघ फल मिलना, उद्वर्तन—कर्म की स्थिति श्रीर विपाक की हृद्धि होना, अपवर्तन—कर्म की स्थिति श्रीर विपाक में कमी होना, उक्रमण्—कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में वदलना आदि-आदि अवस्थाए जैनों के, कर्म-सिद्धान्त के विकास की सूचक हैं। वन्ध के कारण क्या हैं १ अंधे हुए कर्मों का फल निश्चत् होता है या अनिश्चत १ कर्म जिस रूप में बंधते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता है या अन्यवा १ धर्म करने वाला दुःखी श्रीर अधर्म करने वाला सुखी कैसे १ आदि-आदि विपयों पर जैन अन्यकारों ने खूब विस्तृत विवेचन किया है। इन सबकों लिया जाय तो दूसरा अन्य वन जाय। इसिलए यहाँ इन सब प्रसमी में न जाकर दो-चार विशेष बातों की ही चर्चा करना सप्युक्त होगा। वे हैं—कर्म की पौद्गलिकता, आत्मा से उसका सम्बन्ध करें १ वह अनादि है, तब उसका अन्त कैसे १ फल की प्रक्रिया, आत्मा स्वतन्त है या उसके अधीन १

# कर्म की पौद्रगलिकता

अन्य दर्शन कर्म को जहाँ सरकार या वासना रूप मानते हैं, वहाँ जैन दर्शन स्ते पीद्गलिक मानता है। "जिस " वस्तु का जो गुण्य होता है, वह उसका विघातक नहीं बनता।" आत्मा का गुण्य उसके लिए आवर्या, पारतन्त्र्य और दुःख का हेतु कैसे बने 2

कर्म जीवात्मा के स्रावरण, पारतन्त्र्य और दुःखो का हेतु है-पुणी का विधातक है। इसलिए वह स्रात्मा का गुण नहीं हो सकता।

वेड़ी से भनुष्य बॅघता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोरोफार्म (Cloroform) से बेमान बनता है—ये सब पौद्गलिक बस्तुए हैं। ठीक इती प्रकार कर्म के सयोग से भी आत्मा की ये दशाए होती हैं, इसलिए वह भी पौद्गलिक हैं। ये वेडी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामर्थ्यवाली बस्तुए हैं। कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए तथा अधिक सामर्थ्यवाले सहम स्कन्ध हैं। इसीलिए जनकी अपेज़ा कर्म-परमासुओं का जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रमाव पड़ता है। इसीलिए जनकी सामर्थ्यवाले कर्म-परमासुओं का जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रमाव पड़ता है।

पौद्गिलक कार्य का समवायी कारण पौद्गिलक होता है। मिट्टी भौतिक है तो उससे बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा।

त्राहार त्रादि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार त्रादि से दुःखानु-भूति होती है। यह त्राहार और शस्त्र पौद्गलिक हैं, इसी प्रकार सुख दुःख के हैतुभूत कर्म भी पौद्गलिक है।

# आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ?

श्रातमा अमूर्त है, तव उसका मूर्त कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है १ यह भी कोई जटिल समस्या नहीं है । प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और जीवात्मा को अनादि माना है । वह अनादिकाल से ही कर्म-बद्ध और विकारी है । कर्म-बद्ध आत्माएं कथंचित् मूर्त हैं अर्थात् निश्चय-हिष्ट के अनुसार खरूपतः अमूर्त होते हुए भी वे संसार-दशा १ में मूर्त होती हैं । जीव दो प्रकार के हैं—रूपी १० और अरूपी । युक्त जीव अरूपी हैं और संसारी जीव रूपी ।

कर्म-मुक्त आला के फिर कभी कर्म का बन्ध नहीं होता। कर्म-घढ आला के ही कर्म वंधते हैं। उन दोनों का अपश्चानुपूर्वी (न पहले और न पीछे) रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा है।

श्रमूर्त ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्यों का श्रसर होता है, वह श्रमूर्त के साथ मूर्त का सम्दन्ध हुए विना नहीं हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी श्रमूर्त श्रात्मा के साथ मूर्त का सम्बन्ध होने में कोई श्रापित नहीं श्राती।

# अनादि का अन्त कैसे ?

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादिकालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत कुछ सममने जैसा है । अनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है और जाति से सम्बन्ध रख़ता है । व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं भी होता । प्रागमाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है । क्यों और मृत्तिका का, दूध और घी का सम्बन्ध अनादि है, फिर भी वे पृथक् होते हैं । ऐसे ही आल्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का अन्त होता है । यह ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाह की अपेदा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं । आतमा से जितने कर्म-पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अवधिसहित होते हैं । कोई भी एक कर्म अनादि काल से आतमा के साथ धुल-मिल कर नही रहता । आतमा मोचोचित सामग्री पा, अनाखन वन जाती है, तब नये कर्मों का प्रवाह कर जाता है, सचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हैं, आतमा सुक वन जाती है।

## फल की प्रक्रिया

कर्म जड़— अचेतन है । तब वह जीव को नियमित फल कैसे दे सकता है १ यह प्रश्न न्याय-दर्शन के प्रयोता गौतम ऋषि के 'ईश्वर' के अभ्युपगम का हेत बना । इसी- लिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता वतलाया, जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा जुका है । जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समकता । कर्म-परमासुष्त्रों में जीवात्मा के सम्बन्ध से एक विशिष्ट ° परिसाम होता है । वह ब्रच्य ° ९, च्रेत्र, काल, माल, मल, गति ° ° , स्थिति, पुद्गल, पुद्गल-परिसाम आदि उदयानुकूल सामग्री से विपाक-प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के सस्कारों को विकृत करता है, उससे उनका फलोपमोग होता है । सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अपने आप फल ° ॰ मोगता है, कर्म-परमासु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं । विष और अमृत, अपथ्य और पथ्य मोजन को कुछ भी शान नहीं होता, फिर भी आत्मा का सयोग पा उनकी वैसी परिस्तृति हो जाती है । उनका परिपाक होते ही खानेवाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है । विज्ञान के च्रेत्र में परमासु की विचित्र शक्त और उसके नियमन के विविध प्रयोगों के अध्ययन के बाद कर्मों की फल-दान-शक्ति के वारे में कोई सन्देह नहीं रहता।

# आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन

कर्म की मुख्य अवस्थाएं दो हैं—वन्ध और उदय | दूसरे शब्दों में प्रहण और फल | "कर्म १०० वह करने में जीव खतन्त्र है और उसका फल मोगने में परतन्त्र | जैसे कोई व्यक्ति कृतपर चढता है, वह चढ़ने में खतन्त्र है—इच्छानुतार चढता है | प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरने में खतन्त्र नहीं है | इच्छा से गिरना नहीं चाहता फिर मी गिर जाता है, इसलिए गिरने में परतन्त्र है | इसी प्रकार विष खाने में खतन्त्र है, उसका परिखाम मोगने में परतन्त्र | एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से 'गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु उसके फल-खरूम होनेवाले अजीर्थ से नहीं बच सकता |

कर्म-फल भोगने में जीव-परतन्त्र है, यह कथन प्राधिक है। कही-कहीं उसमें जीव स्वतन्त्र भी होते हैं। "जीव के क्षेत्र कर्म का सधर्ष चलता रहता है। जीव के का क्षा इग्रादि लिब्धयों की अनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कर्मों की बहुलता होती है, तब जीव उनसे दब जाता है।" इसलिए यह मानना होता है कि कहीं जीव कर्म के अधीन है और कही कर्म जीव के अधीन।

कर्म के दो प्रकार होते हैं—(१) निकाचित—जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता, (२) दिलक—जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है अथवा सीपक्रम और निरुपक्रम । सीपक्रम—जो कर्म उपचार-साध्य होता है। निरुपक्रम—जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता। निकाचित कर्मोदय की अपेचा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दिलक की अपेचा दोनो वातें हैं—जहां जीव उसको अन्यथा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहां जीव प्रयत्न कर्मों के सहायता से सल्ययत्न करता है, वहाँ कर्म उसके अधीन होता है। उदय-काल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ डालना, उनकी स्थिति और रस को मन्द कर देना, यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। यदि यह न होता तो तपस्या करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। पहले वेंचे हुए कर्मों की स्थिति और पल-शक्ति नष्ट कर, उन्हे शीन्न तोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जीती है। पातञ्जलवोगमाच्य में भी अहह जन्म-वेदनीय-कर्म की तीन गतियों वतलाई हैं। उनमें "कोई व कर्म विना फल दिये ही प्रायश्चित आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। एक गित यह है। इसी को जैन दर्शन में उदीरणा कहा है।

## क्षयोपशम

श्राठ कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, ये चार कर्म घाती हैं, और रोष चार अघाती । घाती कर्म आतमगुणों की साचात् घात करते हैं । इनकी अनुमाग शक्ति का सीधा अधर जीव के ज्ञान आदि गुणों पर होता है, गुण निकास रकता है । अघाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पौद्गिलिक द्रव्यों से होता है । इनकी अनुमाग शक्ति का जीव के गुणों पर सीधा असर नहीं होता । अघाती कर्मों का या। तो जदय हीता है या चय सर्वथा अमाव । इनके जदय से जीव का पौद्गिलिक द्रव्य रे से सम्बन्ध जुड़ा रहता है । इन्हींके जदय से आतमा अमूर्लों प्राप्त मूर्त हवे रहती है । र

इनके झय से जीव का पीट्गलिक द्रन्य से सदा के लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता है । श्रीर इनका चय मुक्त-अवस्था के पहले ज्ञण में होता है । घाती कमों के खदय से जीव के श्रान, दर्शन, सम्यक्ख-चारित्र और वीर्य शक्ति का विकास कका रहता है । फिर भी उक्त गुणों का सर्वावरण नहीं होता । जहाँ इनका (घातिक कमों का ) खदय होता है, वहाँ अभाव भी । यदि ऐसा न हो, आल्मा के गुण पूर्णवया दक जाएँ तो जीव और अजीव में कोई अन्तर न रहे । इसी आश्रय से नन्दीसूत्र में कहा है :—

- "पूर्ण जान का अनन्तवा माग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह श्रावृत हो जाय तो जीव अजीन वन जाय । मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चाद और सूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती १०% है। " यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाय । वाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हैं--देश-वाती और सर्व-वाती । जिस कर्म-प्रकृति से आशिक गुको की पात होती है, वह देश-वाती और जो पूर्य गुकों की घात करे, वह सर्व-घाती । देश-घाती कर्म के स्पर्धक भी दी प्रकार के होते हैं---देश-घाती स्पर्धक और सर्व-घाती स्पर्धक । सर्व-घाती स्पर्धको का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते । इसलिए आत्म-गुण का यत् किञ्चत् विकास होने में भी सर्व-घावी स्पर्वकों का अमान होना आवश्यक है, चाहे वह चयरूप हो या उपशमरूप। जहाँ सर्व-घाती स्पर्धको में कुछ का चय श्रीर कुछ का चपशम रहता है श्रीर देश-घाती स्पर्धको का उदय रहता है, उस कर्म-अवस्था को चयोपशम कहते हैं। चयोपशम में विपाकोदय नहीं होता । इसका अभिमाय यही है कि सर्व-माती स्पर्धको का विपाकोदय नहीं रहता। देश-धाती स्पर्धकों का विपाकीदय गुखा के प्रगट होने में वाधा नहीं डालता । इसलिए यहाँ उसकी ऋषेन्द्रा नहीं की गई । च्वयोपश्चम की कुलेक रूपान्तर के साथ तीन व्याख्याए. हमारे सामने आती हैं -(१) घाती कर्म का विपाकी हय नहीं होना चयोपशम है-इससे मुख्यतया कर्म की अवस्था पर प्रकाश पढ़ता है। (२) उदय में आये हुए घाती केर्म का चय होना, उपशम होना--विपाक रूपसे उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना चयोपशम है। इसमें प्रधानतया चयोपशम-दशा में होने वाले कमोंदय का खरूप स्पर्ष्ट होता है। (३) सर्व-घाती स्पर्धकों का चय होना, वत्तारूप उपशम होना तथा देश-धाती स्पर्धकों का उदथ रहना चयोपशम है | इससे प्राधान्यतः चयोपशम के कार्य्य ( त्र्यावारक शक्ति ) के नियमन का बीध होता है । .

साराश सेवका यही है--- जिस कर्म-देशा में च्रय, खपशम और उदय, ये तीनी

वाते मिलें, वह च्योपशम है। अथवा घाती कर्मों का जो आशिक अभाव है—
चययुक्त जपशम है, वह च्योपशम है। च्योपशम में जदय रहता अवश्य है किन्तु
जसका च्योपशम के फल पर कोई असर नहीं होता। इसलिए इस कर्म-दशा को
चय-जपशम—इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया है।
लेश्या

लेश्या का ऋर्थ है-पुद्गल द्रव्य के सत्तर्ग से उत्पन्न होने वाला जीव का अध्यवसाय-परिखाम, विचार । आत्मा चेतन है, जड़-खरूप से सर्वथा पृथकु है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़-द्रव्य--पुद्गल के साथ गहरा संसर्ग रहता है, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिखामों का जीव पर ऋसर हए विना नहीं रहता। जिन पुद्गको से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेश्या कहलाते हैं। द्रव्य-लेश्याए पौद्गिलिक हैं, इसिलए इनमें वर्ण, गन्ध, रस श्रीर स्पर्श होते हैं। लेश्याश्री का नामकरण द्रव्य लेश्यास्त्रों के रंग के स्राधार पर हुआ है ; जैसे कृष्ण लेश्या, नील लेश्या स्रादि-स्रादि । पहली तीन लेश्याय स्राप्रशस्त लेश्याय हैं । इनके वर्ण स्रादि चारों गुण अग्रम होते हैं। चत्तरवर्ती तीन लेश्याओं के वर्ण आदि चारों ग्रम होते हैं, इसलिए वे प्रशस्त होती हैं। खान-पान. स्थान और वाहरी वातावरण एवं बायुमण्डल का शरीर श्रीर मन पर असर होता है, यह प्रायः सर्वसम्मत-सी वात है। 'जैसा अन्न वैसा मन'-यह जिल्ला भी निराधार नहीं है। शरीर श्रीर मन, दोनों परस्परापेचा हैं। इनमें एक दूसरे की किया का एक दूसरे पर असर हुए विना नहीं रहता। "जल्लेसाइ रव्वाई स्रादि स्रिति तल्ले से परिणामें भवड १०६»—जिस लेश्या के द्रव्य शहण किये जाते हैं, जसी लेश्या का परिस्थाम हो जाता है। इस आगम-वाक्य से जक विषय की पुष्टि होती है। व्यावहारिक जगत् में भी यही वात पाते हैं-प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली में मानस-रोगी को सुधारने के लिए विभिन्न रंगो की, किरखो का या विभिन्न रंगो की बोतलों के जलों का प्रयोग किया जाता है। योग-प्रणाली में पृथ्वी, जल आदि तत्त्वों के रंगों के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवर्तन का क्रम वतलाया है।

इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेख्या के साथ भाव-लेख्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेख्या के प्रहण का क्या कारण है १ यदि माल-लेख्या को उसका कारण मानें तो उसका अर्थ होता है— साल-लेख्या के अनुरूप द्रव्य-लेख्या, न कि द्रव्य-लेख्या के अनुरूप भाव-लेख्या। उपर की पक्तियों में यह बताया गया है कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप माव-लेश्या होती है । यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा । भाव-लेश्या यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होनेवाले आत्मा के परिग्राम की जत्पत्ति दो प्रकार से होती है-मोह-कर्म के चदय से तथा उसके छपशम, स्वय या चयोपशम से ' ' । औदियक माव-लेश्याए बुरी (अप्रशस्त) होती हैं और-औपशमिक, चायिक या च्योपशमिक लेश्याए मली (प्रशस्त) होती हैं। कृष्ण, नील श्रीर कामोत-ये तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल-ये तीन प्रशस्त लेश्याए हैं। प्रशापना मे कहा है---पहली तीन लेश्याए बुरे ऋष्यवसायवाली हैं, इसलिए वे दुर्गति की हेतु हैं श्रीर उत्तरवर्ती तीन लेश्याए भले अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे संगति की हेत हैं १०८। उत्तराध्ययन में इनको अधर्म-लेश्या और धर्म-लेश्या मी कहा है - कृष्ण, नील श्रीर कापोत ये-तीन अधर्म लेखाए हैं और तेजः, पद्म एवं श्रुंक्त-ये तीन धर्म-लेश्याए हैं<sup>90%</sup>। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि स्नातमा के भले और बुरे अध्यवसाय (भाव-केश्या) होने का मूल कारण मोह का अभाव (पूर्ण या अपूर्ण ) या मान है। कृष्ण आदि पुद्गल-द्रव्य मले-बुरे; अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि मान काले, नीले आदि पुद्मालो से ही आत्मा के परिगाम बरे-भक्ते नहीं वनते। परिभाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ द्रव्य-सेप्टयां के श्रनुरूप ही भाव-तेश्या नहीं बनती । मोह का भाव-श्रभाव तथा द्रव्य-तेश्या—हर्ने दीनीं! के कारण जात्मा के बुरे या मुले परिसाम बनते हैं। द्रव्य-लेश्यां को स्पर्श,-रस, गन्ध श्रीर वर्ण की जानकारी सहवतीं यंत्र,से ही सकती है । लेख्या की विशेष जानकारी के-लिए प्रशापना का १७ वा पद और छत्तराध्ययन का ३४-वा अध्ययन-इष्टब्य है।-जैनेतरः प्रत्यों में भी कर्म की विशुद्धिः या वर्ण के आधार-पर जीवो की कई अवस्थाएँ वतलाई-हैं। तुलना के लिए देखो महामारत एवं १२-१८६। पातजल योग में वर्णित कर्म की-कृष्ण, शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल और अशुक्ल-अकृष्ण १९०—ये चार वादियाँ भाव-लेश्या की-श्रेणी में त्र्याती हैं। साख्यदर्शन १९१ तथा-श्वेताऽश्वतरोपनिषद् <sup>११२</sup> में रजः, सत्व ग्रीर-तमीगुण को लोहित, शुक्त और ऋष्ण कहा गया है।, यह द्वय लेश्या का कृप है।-रज़ोगुण मन को मोहरंजित करता है इस्लिए वह लोहित है । सन्व-गुण से-मन मलुरहित होता है, इसलिए वह-शुक्त है। तमोगुण-आन को आवृत करता है, इसलिए-वह,कृष्ण है।

| 1      |                                |                                          |                                |                       |
|--------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| लेश्या | वर्षा                          | रस                                       | गन्ध                           | स्पर्श                |
| कृष्ण  | काजल के समान<br>काला           | नीम से ऋनन्तगुण्<br>कटु                  | मृत सर्पं की                   | गाय की                |
| नील    | नीलम के समान<br>नीला           | सीठ से श्रनन्तगुण्<br>वी <del>द</del> ण् | गन्ध से ऋनन्त-<br>गुण ऋनिष्ट   | जीम से<br>श्रनन्तगुग् |
| कापोत  | कवूतर के गले के<br>समान रंग    | कच्चे आम के रस से<br>अनन्तगुण तिक्त      | गम्ध                           | कर्कश                 |
| तेजः   | हिंगुल-सिन्द्र के<br>समान रक्त | पके ग्राम के रस से<br>ग्रनन्तगुर्ण मधुर  | सुरिम - कुसुम                  | नवनीत                 |
| पद्म   | हल्दी के समान<br>पीला          | मधु से श्रनन्तगुण<br>मिष्ट               | की गन्ध से<br>श्रनन्तगुरा इष्ट | मक्खन से<br>अनन्तगुण् |
| शुक्र  | शंख के समान<br>सफेद            | मिसरी से ऋनन्त-<br>गुण मिष्ट             | गन्ध                           | सुकुमार               |

## जातिवाद

दाई हजार वर्ष पूर्व से ही जातिवाद की चर्चा बड़े उम्र रूप से चल रही है। इसने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक—प्रायः सभी चेत्रों को प्रभावित किया। इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं—एक ब्राह्मण-परंपरा की, दूसरी श्रमण-परंपरा की। पहली परंपरा में जाति को तान्तिक मानकर 'जन्मना जातिः का विद्वान्त स्थापित किया। दूसरी ने जाति को अतान्तिक माना और 'कर्मणा जातिः' यह पच्च सामने रक्खा। इस जन-जागरण के कर्णधार थे श्रमण भगवान महाबीर और महात्मा उद्ध। इन्होंने जातिवाद के विकद बड़ी क्रान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीन और व्यापक बनाया। ब्राह्मण-परंपरा में जहाँ "ब्रह्मा के भूंह से जन्मने वाले ब्राह्मण, ब्राह्म से जन्मने वाले चित्रय, कर से जन्मने वाले चेश्य, पैरों से जन्मने वाले श्रद्ध और अन्त में पैदा होने वाले श्रन्त्यज भावे कर्म- यह व्यवस्था थी, वहाँ श्रमण-परंपराने— "ब्राह्मण, चित्रय, वैर्य और श्रद्ध अपने-अपने कर्म- आचरण या वृक्ति के अनुसार होते हैं """—यह

आवाज बुलन्द की । अमग्र-परंपरा की कान्ति से जातिवाद की श्रृक्षुलाएँ शिथिल अवश्य हुई पर उनका अस्तित्व नहीं मिटा । फिर भी यह मानना होगा कि इस कान्ति की बाक्षण्यरपरा पर भी गहरी छाप पड़ी। "चाण्डाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी तपस्या से बाक्षण वन गए, इसलिए जाति कोई तान्तिक कस्तु नहीं है" । " यह विचार इसका साची है ।

जातिवाद की तात्त्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के मान पैदा किये, बे अन्त में हुआ छूत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक चेत्र में महात्मा गांधी ने भी काफी आन्दोलन किया। उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक चन उहा है। इसलिए जाति क्या है? वह तात्त्विक है या नहीं कीनती जाति अंष्ठ है क्ष आदि-आदि अभी पर भी विचार करना आवश्यक है।

वह वर्ग या समूह जाति है " " ", जिसमें एक ऐसी समान शृद्धला हो, जी खूसरी में न मिले। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य मनुष्य में समानता है श्रीर वह अन्य प्राणियों से विलक्षण भी है। मनुष्य-जाति बहुत बही है, बहुत बहें भवलय पर फैली र्द है। विभिन्न जलवाय और प्रकृति से उसका सम्पर्क है। इससे उसमें मेद होना मी श्रसामाविक नहीं। किन्त वह मेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रिसयन -इसमें प्रादेशिक मेद है पर वि मनुष्य हैं' इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं । इसी प्रकार जलवाय के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला। भाषा के भेद से कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली। धर्म के मेद से कोई जैन है, कोई वीद्ध, कीई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई किश्चियन। रुचि-भेद से कोई घार्मिक है कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक। कर्म-भेद से कीई ब्राह्मण है, कीई चुनिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्ध । जिनमें जो जो समान गुण हैं. वे चती चर्ग में समा जाते हैं। एक ही ब्यक्ति अनेक स्थितियों में नहने के कारण अनेक वर्गों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्वक्तियों की भाषा, वर्ण, धर्म, कर्म एक से नहीं होते हैं। इन श्रीपाधिक मेदों के कारण मनुष्य-जाति में उतना संघर्ष वह गया है कि मनुष्यों को अपनी मौलिक समानता समकने तक का अवसर नहीं मिलता। भादेशिक मेद के कारण बढे बढे समाम हुए और आज मी छनका अन्त नहीं हुआ है। वर्ण मेद के कारण अफ्रीका मे जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छता का अन्तिम परिचय है। धर्म-मेद के कारण सन् ४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-सवर्ष मनुष्य के सिर कलंक का टीका है । कर्म-भेद के कारण भारतीय जनता के जो छुआछूत का कीटासु लगा हुआ है, वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता । ये सब समस्यायें हैं । इनको पार किये विना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं । मनुष्य जाति एकता से हटकर इतनी अनेकता में चली गई है कि छसे आज फिर गुड़कर देखने की आवश्यकता है—मनुष्य जाति एक है—धर्म जाति-पाति से दूर है—इसको हृदय में छतारने की आवश्यकता है ।

श्रव प्रश्न यह रहा कि जाति वाल्कि है या नहीं ? इसकी मीमांता करने से पहले इतना सा और समक्त लेना होगा कि इस प्रसंग का दृष्टिकोण भारतीय श्रधिक है, विदेशी कम। भारतवर्ष में जाति की चर्चा प्रसुखतया कर्माश्रित रही है। भारतीय पंडितो ने उसके प्रसुख विभाग चार वतलाये हैं—शहण, चृत्रिय, वैश्य और शृद्ध। जन्मना जाति मानने वाली श्रवण परंपरा इनको ताल्किक—शाश्रत मानती है और कर्मणा जाति मानने वाली श्रवण-परंपरा के मतानुसार ये श्रशाश्रत हैं। इम यदि निश्चय-दृष्टि में जाएं तो ताल्किक मनुष्य जाति है १९९०—मनुष्य श्राजीवन मनुष्य रहता है—पश्रु नहीं वनता। कर्मश्रत जाति में ताल्किका का कोई लच्चण नहीं—कर्म के श्रनुतार जाति है, कर्म वदलता है, जाति वदल जाती है १९८। रक्तप्रभद्धि ने बहुत सारे शृद्धो को भी जैन बनाय। श्रागे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी सन्ताने श्राज कर्मणा वैश्य-जाति में हैं। इतिहास के विधार्यी जानते हैं—मारत में श्रक, हुण श्रादि कितने ही विदेशी श्राये और भारतीय जातियों में समा गए।

व्यवहार-दृष्टि में — ब्राह्मण्-कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण्, वैश्य-कुल में जन्म लेने वाला बेश्य-ऐसी व्यवस्था चलती है। इसको भी तास्वितकता से नहीं जोडा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण्-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में वैश्योचित और वैश्य-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में वेश्योचित और वैश्य-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणोचित कमें देखे जाते हैं। जाति को खामाविक या ईश्वरकृत मानकर तात्विक कहा जाय, वह भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था खामाविक या ईश्वरकृत मानकर त्रात्विक कहा जाय, वह भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था खामाविक या ईश्वरकृत होती तो सिर्फ मारत में ही क्यो १ क्या खमाव और ईश्वर मारत के ही लिए थे, या चनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी १ हमे यह निर्विवाद मानना होगा कि यह मारत के समाज-शास्त्रियों की स्कूफ है—चनकी की हुई व्यवस्था है। समाज की चार प्रमुख जरूरते हैं—विद्यायुक्त सदाचार, रस्ता, व्यापार—आदान-प्रदान और शिल्प। इनको सुव्यवस्थित और सुयोजित -करने के लिए उन्होंने चार

वर्ग बनाये और चनके कार्यानुरूप गुर्गात्मक नाम रख दिये--विद्यायुक्त सदाचार-प्रधान ब्राह्मण, रज्ञा-प्रधान ज्ञत्रिय, व्यवसाय-प्रधान वैश्य श्रीर शिल्प-प्रधान शुद्ध। ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी कमें के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सब जगह बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चान की जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत श्राधिकार के रूप में कर्म को विकसित करने की योजना है, वहा व्यक्ति स्वातन्त्र्य के विनाश की मी-एक वालक वहत ही अध्यवसायी और बुद्धिमान हैं, फिर भी वह पद नहीं सकता क्योंकि वह शह जाति में जन्मा है, शहो को पढने का ऋधिकार नहीं है। १९९६ यह इस समाज-व्यवस्था एव तदगत धारणा का महान् दोष है। इसे कोई भी विचारक श्रस्तीकार नहीं कर सकता। इस वर्ण-व्यवस्था के निर्माण में सम्भवतः समाज की उन्नित एवं विकास का ही व्यान रहा होगा किन्त आये चलकर इसमें जो बुराइया आई, वे और ही इसका अग-मग कर देती हैं। एक वर्ग का अहंमाव, दूसरे वर्ग की हीनता. स्प्रस्थता और अस्प्रस्थता की भावना का जो विस्तार हुआ, उसका मल कारण यही जन्मगत कर्म-च्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-च्यवस्था होती तो ये जुद्र धारणाएँ उत्पन्न नही होती। सामयिक कान्ति के फल-खरूप वहुत सारे शुद्ध-कुल में उत्पन्न व्यक्ति विद्या-प्रधान, आचार-प्रधान बने । क्या वे सही अर्थ में ब्राह्मण नहीं १ बहुत सारे अशूद्ध-कुल में उत्पन्न व्यक्ति आचार-सम्पदा से शून्य हो गए । क्या वे सही अर्थ में अन्त्यन नहीं । वर्णों के थे गुणात्मक नाम ही जातिबाद की असा-ल्विकता वतलाने के लिए काफी पृष्ट प्रमाण है।

कौनसी जाति कॅची और कौनसी नीची—इसका भी एकान्त-हिए से उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तिक हिए से देखें तो जिस जाति के बहु-संख्यकों के आचार-विचार प्रसन्धत और स्थम-प्रधान होते हैं, वही जाति श्रेष्ठ है १२०। व्यवहार-हिए के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, वही उसका मान-सण्ड है। किन्तु इस दिशा में दोनों की सगित नहीं होती। वास्तिवक हिए में जहाँ संयम की प्रधानता रहती है, वहाँ-व्यवहार-हिए में अहमान या खार्य की। वास्तिवक हिएवालों का इसके विद्यु से चालू रहे-यही उसके आधार पर प्रापने वाली बुराइयों का प्रतिकार है।

चैन श्रीर वौदो की कान्ति का बाह्मणो पर प्रमान पड़ा → यह पहले बताया गया
 है। चैन श्राचार्य भी जातिवाद से सर्वया श्रञ्जूते नहीं रहे — यह एक तथ्य है, इसे हम

ें दृष्टि से अरोमल नहीं कर सकते । आज भी जैनो पर जातिवाद का कुछ असर है। असमय की मांग है कि जैन इस विषय पर पुनर्विचार करें।

# जाति और गोत्र-कर्म

गोत्र-कर्म के साथ जाति का सम्दन्ध जोड़कर कहं जैन भी यह वर्क उपस्थित करते. हैं कि 'गोत्र-कर्म के कॅच और नीच—ये दो मेद शास्त्रों में बताये हैं' १२१ तब जैन की जातिवाद का समर्थक क्यों कर नहीं माना जाय १ उनका तर्क गोत्र-कर्म के खल्प को स-समक्तने का परिखाम है। गोत्र-कर्म न वो लोक-प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से सम्बन्ध रखता है। हा, कर्म १२२ (आचारपरपरा)-गत जाति से वह किंचित् सम्बन्धित है, उसी कारण यह विषय सन्दिग्ध बना हो अथवा राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तों में कुलगत जाति को गोत कहा जाता है, उस नाम-साम्य से दोनों को—गीत और गोत्र-कर्म को एक समक्ष लिया हो। इन्छ भी हो, यह धारणा ठीक नहीं है।

"गोन १ २ ३ शब्द' की ब्युत्पत्ति कहं प्रकार से की गई है। जनमें अधिकारा का तालयें यह है कि जिस कर्म के द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार-योग्य तथा अमाननीय, अपूजनीय एवं असत्कार-योग्य वने, वह गोज कर्म है। कहीं कहीं जच-नीच कुल के उत्पन्त होना भी गोज कर्म का फल बताया गया है, किन्तु यहाँ जच-नीच कुल का अर्थ बाहरूया था शहर का कुल नहीं। जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वह जच कुल है और जो प्रतिष्ठाहीन है, वह नीच कुल १००० । समृद्धि की अमेदा भी जैन-एक्सो में कुल के उच्च-नीच ये दो मेद बताये गये हैं १००० । पुरानी व्याख्याओं में जो जच कुल के नाम गिनाये हैं, वे आज ज्ञात प्राय हैं। इन तथ्यो को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गोज-कर्म मनुष्य-कित्यत जाति का आमारी है—उस पर आक्षित है। यदि ऐसा माना जाय तो देख, भारक और विश्वेत्रचों के गोज-कर्म की क्या व्याख्या होगी, उनमें यह जाति-मेद की कत्यना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यो जाए—जिन देशों में वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत कॅच-नीच का मेद-माव नहीं है, यहाँ गोज-कर्म की परिमाण में वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत कॅच-नीच का मेद-माव नहीं है, यहाँ गोज-कर्म की परिमाण में वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत कॅच-नीच का मेद-माव नहीं है, यहाँ गोज-कर्म की परिमाण में वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत कॅच-नीच का मेद-माव नहीं है, यहाँ गोज-कर्म का परिमाण में वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत कॅच-नीच का मेद-माव नहीं है। इस प्रसंग से गोज-कर्म का फल क्या मारतीय और अमारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग से गोज-कर्म का फल क्या है, इसकी जानकारी अधिक रुपयुक्त होगी।

जीवारमा के पौद्गालिक सुख-दुःख के निमित्तमूव चार कर्म हैं—वेदनीय, नाम, गोन और आयुष्य। इनमें से प्रत्येक के दो दो मेद होते हैं—चातवेदनीय-असात-वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उन्नगोन्न-नीचगोन, शुभन्नायु-अशुभन्नाथु। मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एव सुखद मन, वाणी और शरीर का प्राप्त होना सातवेदनीय का फल है। असातवेदनीय का फल ठीक इसके विपरीत है! सुखपूर्ण लम्बी आयु शुभ आयु कर्म का फल है और अशुभ-आयुकर्म का फल है—ओछी आयु तया तुःखमय लम्बी आयु। शुभ और अशुभ नाम होना क्रमशः शुम और अशुभ नाम-कर्म का फल है। जावि-विशिष्टता, १२६ कुल-विशिष्टता, वल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, अुत-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता और ऐस्वर्य-विशिष्टता,—थे आठ उच्च गोन-कर्म के फल हैं। नीच-गोन-कर्म के फल हैं। नीच-गोन-कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं।

गोत्र-कर्स के फलो पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्स व्यक्तिन्द्रित से सम्बन्ध रखता है, किसी समृह से नहीं । एक व्यक्ति में भी आठों प्रकृतिया 'उच्च गोत्र' की ही हों, या 'नीच-गोत्र' की ही हों, यह भी कोई नियम नही । एक व्यक्ति क्ष्म और वल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च-गोत्र-कर्म भोगरहा है और रूप तथा वल से नीच-गोत्र-कर्म । एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप में सात वेदनीय और असात वेदनीय का उदय होता रहता है, बैसे ही उच्च नीच-गोत्र का भी । इस सारी स्थित के अध्ययन के पश्चात् 'गोत्र कर्म' और 'लोक-प्रचलित जातिया' सर्वथा पृथक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता ।

छव हमें गोन्न-कर्म के फलो में गिनाये गये जाति श्रीर कुल पर बूसरी हृष्टि से विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनों का श्रर्य व्यवहार-सिद्ध जाति श्रीर कुल से जोडा गया है, फिर मी वस्तु-स्थिति की देखते हुए यह कहना पडता है कि यह उनका वास्तविक श्रर्य नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या बोध सुलमता के लिये प्रस्तुत किया गया जवाहरण मान है।

फिर एक बार जसी बात को दुहराना होगा कि जाति-मेद सिर्फ मनुष्यों में है और गोत्र-कर्म का सम्बन्ध प्राची मात्र से हैं। इसलिए जसके फल-खरूप में मिलने वाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्राची मात्र से सम्बन्ध रखें। इस दृष्टि से देखा जाय तो जाति का अर्थ होता है—चरुपित स्थान और कुल का अर्थ होता है—एक योनि में उत्पन्न होनेवाले अनेक वर्ग १२७ । ये (जातिया और कुल ) उतने ही व्यापक हैं, जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनुष्य का उत्पत्ति-स्थान वड़ा मारी ख़ख्य और पुर होता है, दूसरे का बहुत क्ष्मण और दुर्वल । इसका फिलत यह होता है—जाति की अपेचा 'जब-गोत्र'—निशुष्ट जन्मस्थान, जाति की अपेचा 'निच-गोत्र'—निशुष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थान का अर्थ होता हैं—मानु-पच या मानुस्थानीय पच । कुल की भी यही बात है । सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल में पिनु-पच की निशेषता होती है । जाति में उत्पत्ति स्थान की विशेषता होती है । जाति में उत्पत्ति स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक अंश की १०० । 'जातन्त्र जन्तवोऽस्थामिति जातिः, १०० 'मानुसमुख्या जातिः, १०० 'जातिर्गुण-वन्मानुकत्वम् १०० , 'कुल गुरावित्यनुकत्वम् १०० , इनमें जाति और कुल की जो व्याख्याएं की हैं—वे-सब जाति और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से लोड़ती हैं।

# धर्मे और पुण्य

जैन दर्शन में धर्म श्रीर पुण्य-ये दो पृथक तत्त्व हैं। शाविटक दृष्टि से पुण्य शब्द धर्म के ऋर्य में भी प्रयुक्त होता है, किन्त तत्त्व-भीमासा में वे कभी एक नहीं होते। धर्मे आत्मा की राग-इंपहीन परिणति है--शुभ परिणाम है 938 और पुएए शुभ, कर्ममय पुद्राल है 9 8 ४ | दूसरे शब्दों में धर्म आत्मा की पर्याय है 9 3 और पुण्य अजीव ( पुद्रगृह्म ) की पर्याय है " ३६ । दूसरी वात-धर्म ( निर्जरा रूप, यहाँ संवर की अपेचा नहीं है) सत् किया है और पुण्य उसका फल है 93%, कारण कि सत्प्रवृत्ति के विना पुण्य नहीं होता । तीसरी वात-धर्म आत्म-शुद्धि-आत्म-मुक्ति का साधन है १३८ श्रीर पुण्य त्यातमा के लिए बन्धन है १३९ । अधर्म श्रीर पाप की मी,यही स्थिति है । ये दोनो धर्म श्रीर पुण्य के ठीक प्रतिपत्ती हैं। जैसे-सत्प्रवृत्तिरूप धर्म के विना पुण्य, की जल्पत्ति .नही होती, वैसे ही अधर्म के विना पाप की भी जल्पत्ति नहीं होती " । पुण्य पाप फल हैं, जीव की, ऋच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले पुद्गल. हैं तथा ये दोनो धर्म और अधर्म के लच्चण हैं<del>. ग</del>मक हैं १४९ । लच्चण,लच्च के, विना, - अकेला पैदा नहीं होता। जीन की। किया दो मागों में विमक्त होती है—पुर्में और अधर्म, संत् अथवा असत् १ १ (अधर्म से आत्मा के संस्कार विकृत होते हैं, पाप का ं वन्ध होता है । पर्म से आत्मशुद्धि होती है और सक्के; साथ-साथ पुण्य का वन्ध होता है । इंसल्लिप इनकी सत्यत्ति, हुनतन्त्री नहीं हो होसकती । पुण्य पाप नकर्म, सात्रवहण्य होना या न होना आतमा के ऋष्यवसाय—परिणाम पर निर्मर है <sup>९४३</sup> । शुभयोग तपस्या-धर्म है । और वही शुभयोग पुण्य का ऋाश्रव है <sup>९४४</sup> । ऋनुकर्मा, च्ना, सराग-सयम, ऋल्य-ऋारम्भ, ऋल्य-परिश्रह, योग-ऋजुता ऋादि-ऋादि पुण्यवन्घ के हेतु हैं <sup>९४५</sup> । ये सह्यवृत्ति-रूप होने के कारण धर्म हैं ।

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने श्रुमभावयुक्त जीव को पुण्य और अशुभ-भावयुक्त जीव को पाप कहा है १४६ । ऋहिंसा ऋदि वर्तों को पालन करना शुभोपयोग है। इसमें प्रवृत्त जीव के जो शुभ-कर्म का बन्ध होता है, वह पुण्य है। अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग-प्रवृत्त जीव को ही पुण्यरूप कहा गया है।

इसलिए अमुक प्रवृत्ति में धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप होता है—यह मानना सगत नहीं। कही-कही पुण्यहेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा गया है व ४७ । यह कारण में कार्य का उपचार, विवचा की विचित्रता अथवा सापेच ( गौण-मुख्य-रूप ) दृष्टिकोण है। तात्पर्य में जहाँ पुण्य है, वहाँ सत्प्रवृत्तिरूप धर्म अवश्य होता है। इसी वात को पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस रूप में सममाया है कि ''अर्थ और काम—ये पुण्य के फल है। इनके लिये दौडधूप मत करों। अधिक से अधिक धर्म का आचरण करों। क्योंकि ससके बिना थे भी मिलने वाले नहीं हैं १४८।'' अधर्म का फल दुर्गित है। धर्म का मुख्य फल आत्म-शुद्धि—मोच है। किन्तु मोच न मिलने तक गौण फल के रूप में पुण्य का वन्य भी होता रहता है और उससे अनिवर्णित अर्थ, काम आदि-आदि पौद्गिलक सुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती हैं वे ४६ । इसीलिए यह प्रसिद्ध उक्ति है—'सुख हि जगतामेक काम्य धर्मेण लक्ष्यते।'

महाभारत के अन्त में भी यही लिखा है :---

"अरे सुना चठा कर मैं चिल्ला रहा हूँ परन्तु कोई मी नही सुनता। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। तब तुम चसका आच्रण क्यों नहीं करते हो 140 27

योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होता है, यही फलित होता है। जैसे—"धर्म और अधर्म—ये क्लेशमूल हैं। इन मूलसहित क्लेशाशय का परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हैं—जाति, आयु और मोग। ये दो प्रकार के हैं—सुखद और दुम्बद। जिनका हेतु सुण्य होता है—वे सुखद और जिनका हेतू पाप होता है—चे दुःखद होते हैं कि ।" इससे फलित यही होता है कि महिंप पतञ्जलि ने भी पुष्य-पाप की स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं मानी है। जैन-विचारों के साथ उन्हें तीलें तो कोई अन्तर नहीं आता।

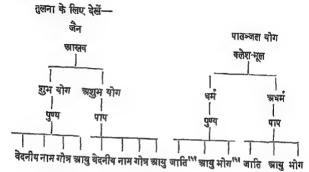

कुन्दकुन्दाचार्यं ने ग्रुद्ध-दृष्टि की अपेदा प्रतिक्रमण्—आत्मालोचन, प्रायिश्व को पुण्य-वन्ध का हेत होने के कारण निप कहा है १ अप । आचार्य मिन्तु ने कहा है — "पुण्य की इच्छा करने से पाप का वन्ध होता है १ अप ।" आगम कहते हैं — "इहलोक, परलोक, पूजा, रलाघा आदि के लिए धर्म मत करो, केवल आत्म ग्रुद्धि के लिए करो ।" यही बात वेदान्त के आचार्यों ने कही है कि "मोद्यार्थों को काम्य और निपिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए १ अ ।" क्यों कि आत्म-साधक का लह्य मोद्य होता है और पुण्य ससार-अमण के हेतु हैं। मगवान् महाचीर ने कहा है — "पुष्य और पाप इन होनो के च्य से मुक्ति मिलती है १ अ ।" "जीव ग्रुम और अध्यम कर्मों के हारा संसार में परिश्रमण करता है १ अ ।" "आसल, संसार का रेतु है और सम्बर, मोद्य का, जैनी दृष्टि का यस यही सार है १ ६ ।" "आसल, संसार का रेतु है और सम्बर, मोद्य का, जैनी दृष्टि का यस यही सार है १ ६ ।" अमयदेवस्ति ने स्थानाङ्ग की टीका में 'आसल वन्ध, पुष्य और पाप' को संसार-अमण के हेतु कहा है १ ६ । आचार्य मिन्तु ने इसे यो समकाया है कि "पुष्य से मोग मिलते हैं, जो पुष्य की इच्छा करता है । मोग की इच्छा से संसार वदता है १ ३ ।"

इसका निगमन यो करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दशा से पूर्व सत्प्रवृत्ति के साथ पुण्य-यन्य अनिवार्य रूप से होता है | फिर मी पुण्य की इच्छा से कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक स्व्यवृत्ति का लह्य होना चाहिए— मोच्च—आत्म-विकास। मारतीय दर्शनों का वहीं चरम लह्य है। लौकिक अभ्युद्य धर्म का आनुषिक्षिक फल है—धर्म के साथ अपने आप फलने वाला है। यह शाश्वितिक या चरम लह्य नहीं है। इसी सिद्धान्त को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आहोप करते हैं कि उन्होंने लौकिक अभ्युद्य की नितान्त उपेचा की, पर सही अर्थ में वात यह नहीं है। उत्पर की पंक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक वृत्तियों में रहने वाले अभ्युद्य की सर्वया उपेचा कर ही कैसे सकते हैं। हा, फिर भी भारतीय एकान्त भौतिकता से बहुत बचे हैं। उन्होंने प्रेय और अय को एक नहीं माना १६४। अध्युद्य को ही सब कुछ मानने वाले मौतिकवादियों ने युग को कितना जटिल बना दिया—इसे कौन अनुमव नहीं करता। धर्म और शौक-धर्म

प्राचीन जैन, बौद और वैदिक साहित्स में धर्म शब्द अनेक अथों में व्यवहृत हुआ है। इससे दो वार्ते हमारे सामने आती हैं, पहली धर्म शब्द की लोकप्रियता, दूसरी सकती व्यापकता। जो कोई अच्छी बस्तु जान पढ़ी, प्रिय लगी, स्तिका नाम धर्म रक्का गया। ऐसी मनोवृत्ति आज भी है। अथवा यो समकता चाहिए कि उसे अपनी व्यापक शक्ति के द्वारा अनेक अथों में प्रयुक्त होने का अवसर मिला। कुछ भी हो, इससे सही अर्थ समकने में बड़ी कठिनाई होती है। धर्म शब्द सस्कृत की 'धृंन् धारखें' धातु से बना है। कहा भी है—'धारणात् धर्म उच्यते'। बैदिक साहित्य में प्रकृति, ईश्वर तथा सृष्टि के आखण्ड नियमों के लिए वर्म शब्द का प्रयोग हुआ है १९५ । अश्वाद में प्रथ्वी को 'धर्मणा धृता' कहा गया है।

साम्प्रदायिक मतवाद, ग्रहस्थ के रीति-रिवाज, समाज और राज्य के नियमों के लिए मी इसका प्रयोग होता है। इसके लिए गीतारहम्य के पृष्ठ ६४ से ६६ तक का विवेचन मननीय है<sup>9 ६ ६</sup>।

सामाजिक, राजनीतिक साहित्य में अदालत के लिए धर्मासन, न्यायाधीश के लिए धर्मस्थ श्रीर धर्माध्यस्त, न्यायिय के लिए धार्मिक, वर्षाक्षम व्यवस्था की पालने के लिए धर्मी का प्रयोग होता था।

जैन सूत्रों से 'मैश्रन-धर्म' १६७, 'श्राम-धर्म' १६८ (शब्दादि विषय), 'साधु-धर्म' १६९, पाप-धर्म त्रादि अयोग मी मिलते हैं।

मनुस्मृति मे कहा गया है कि—"जाति-धर्म", जानगद-धर्म, श्रेणी-धर्म—वैश्य श्रादि के धर्म तथा कुल-धर्मों को देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्म की व्यवस्था करे "" ।" ये धर्म जन धर्मों से मिन्न हैं, जिनका खरूप" " अध्याय ६-६२-६३ तथा १०-६३ में बताया गया है "" । यहाँ धर्म का अर्थ रीति-रिवाज है और वहाँ धर्म का अर्थ है परम-पद की प्राप्ति के साधन । दर्शन-शास्त्र मे "जो जिसका खमान है, वह उसका धर्म है " " " सहमावी पर्याय का नाम धर्म है " " " धर्म और धर्मों मे अत्यन्त मेद नहीं होता " " इस प्रकार खमान और पर्याय के अर्थ में वह प्रयुज्यमान है । मोज — आत्मग्रुद्धि के साधनभूत आहिंसा आदि चारिज्य को तो धर्म कहा ही जाता है " । इस प्रकार खमान अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण धर्म-शब्द इतना जिटल बन गया है कि कहा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—यह निर्णय करना सुलम नहीं रहा । इसीलिए धार्मिको में बड़ी सारी खीचातान चलती है ।

यह समस्या कैसे सुलक सकती है—इस पर भी हमें कुछ विचार करना चाहिए। धर्म का व्यवहार जिन अनेक अयों में हुआ है, जन सबका वर्गीकरण किया जाय, तो दो अर्थ बनते हैं—लोक—ससार और मोच। जो आत्म-विकास का साधन है, वह मोचधर्म—आत्मधर्म है और शेप जितने धर्म हैं, वे सब लोक-धर्म—व्यावहारिक धर्म हैं। गम्य-धर्म, पशु-धर्म, देश-धर्म, राज्य-धर्म, पुरवर-धर्म, ग्राम-धर्म, गण-धर्म, गोछी-धर्म, राज्य-धर्म, प्राप्त-धर्म, वेश-धर्म, राज्य-धर्म, पुरवर-धर्म, ग्राम-धर्म, गण-धर्म, गोछी-धर्म, राज-धर्म आदि-आदि लौकिक धर्म हैं। अरम्म और परिग्रह्युक्त धर्म कुमावचिनक है कि लौकिक धर्म के समान ही कहा है। आरम्म और परिग्रह्युक्त धर्म कुमावचिनक है कि लौकिक धर्म के समान ही कहा है। आरम्म और परिग्रह्युक्त धर्म कुमावचिनक है कि लौकिक धर्म के समान ही करते। कारण कि ये दोनो सावच है—अशुम कर्म-बन्धन युक्त है। (१) लोकोत्तर धर्म वह है, जो मोच का—आत्मशुद्धि का साधन हो। मोच के साधन कई प्रकार के वर्णित किये गये हैं—(२) सम्बर, निर्जर। अथवा श्रुत और चारित्र, (४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) आहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, (१०) शान्ति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघन, सत्य, स्वयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य। दोनो प्रकार के धर्म प्राणीवर्ग के आश्रित रहते हैं। फिर मी जनका मेद समकते दोनो प्रकार के धर्म प्राणीवर्ग के आश्रित रहते हैं। फिर मी जनका मेद समकते

के लिए स्राचार्य थ्री वुलसी ने कसौटी के रूप मे तीन वार्ते रखी हैं १०९---

१---- त्रात्मशुद्धि-हेतुकता, २--- त्रपरिवर्तनीय-खरूपता,

३—सर्वसाधारणवा।

ये (तीन वार्ते) जितमे हो, वह मोच्-धर्म हैं और जितमे यह न मिले—वह लोक धर्म है। अहिसा आदि आहम-कल्याण के लिए हैं "" और समाजनीति, राजनीति आदि लोक-व्यवस्था के लिए।

श्रिहिसा श्रादि का खरूप अपरिवर्तनीय है १८१ और समाज-नीति, राज-नीति का स्तरप परिवर्तनीय । लोकमान्य तिलक ने इस पर वडा मार्मिक विवेचन किया है-"ज्यो-ज्यो समय बदलता जाता है त्यो-त्यो ब्यावहारिक धर्म से भी परिवर्तन होता जाता है। युगमान के अनुसार कत, त्रेता. द्वापर और कलि के धर्म मी भिन्न-भिन्न होते हैं <sup>१००</sup>।" महाभारत १२२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकाल में स्त्रियों के लिए विवाह की मर्यादा नहीं थी। वे इस विषय में सतन्त्र और अनावृत थी। परन्तु जब इस आचरण का बुरा परिणाम दीख पडा, तब रवेतकेत ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी और मदिरा-पानका निवेध भी पहले-पहल ग्रकाचार्य ने ही किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय के धर्म, अधर्म का तथा उसके बाद के धर्म, अधर्म का निर्याय भिन्न-भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे वदल जाय तो उसके साथ मविष्यकाल के धर्म, अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। काल-मान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जाति-धर्म का भी विचार करना पडता है। क्योंकि आचार ही सब बमों की जड है। तथापि श्राचारों में भी बहुत भिन्नता हुत्रा करती है। पितामह भीष्म कहते हैं--- "ऐसा श्राचार नहीं मिलता जो हमेशासव लोगो का हितकारक हो। यदि किसी एक श्राचार को स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढकर मिलता है। यदि इस दूसरे को स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है १८३। जह श्राचारों में ऐसी मिन्नता हो जाय तब मीष्म पितामह के कथन के श्रनसार तारतस्य श्रथवा सार-श्रसार-दृष्टि से विचार करना चाहिए।

महातमा टालस्टाय ने मी कहा है— "समाज के जीवन के आदर्श, जिनके अनुसार मनुष्यों के सारे काम-काज होते हैं, बदलते रहते हैं और उन्हीं के साथ-साथ मानव-जीवन का व्यवस्था-कर्म मी बदलता रहता है १८४।"

ऋहिंसा ऋादि सर्व-साधारण है—सब जगह सबके लिए समान है—एक है। समाजनीति, राजनीति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि मोच-धर्म ( ऋहिंसा ऋादि ) सदा, सव जगह, सबके लिए एक है और लीक-धर्म का स्वरूप इसके विपरीत है।

## अहिसा और दया-दान

'अहिंसा ही आरम-बर्म है' यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्यनाद । काचायों ने वताया है कि "सत्य आदि जितने वत हैं, वे सव आहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं ' " काव्य की भाषा में "अहिंसा बान है, सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाली वाटे हैं ' " "अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रक्षा के लिए सेतु है ' " " सार यही है कि दूसरे सभी वत अहिंसा के ही पहलू हैं |

मोक्त-धर्म की कोटि मे वे ही बत आते हैं, जो अहिसा की कसौटी पर खरे उत्तरते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ मे दवा और दान ( उपकार इन्हीं के अन्तर्गत है )-ये दोनों इसी कसीटी पर परखे गये हैं। धर्म-शन्द की माति दया-दान शब्द भी वडे न्यापक हो चले हैं पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैं. जो अहिंसा के पोषक हो-अहिंसामय हो। तस्त्र-दृष्टि से देखा जाय तो ऋहिंसा, दया और दान-ये तीनो एकार्यंक शब्द है। अथवा याँ कहिये कि तात्पर्यार्थ से तीनो एक है। इस विचार की पुष्टि के लिए जैन श्रीर जैनेतर साहित्य का श्रभिमाय जानना श्रावश्यक है। भगवान महावीर ने कहा है-"प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना अहिंसा है १८८।" महात्मा बुद्ध ने कहा है--"त्रस स्त्रीर स्थावर सबकी वात न करना अहिंसा है, वही आर्यता है 96% ।" व्याम ने कहा है-"सब प्रकार से सदा सब जीवो का अकुशल न करना अहिसा है ' ' गीता से कहा है - "प्राणी मात्र को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है ' ' ।" महात्मा गाधी से लिखा है-- "अहिंसा के माने सूल्म वस्तुन्त्रों से लेकर मनुष्य तक सभी जीवी के प्रति सम्भाव १९२।" सभी व्याख्याकारों का सार यह है-असबम, विपम भाव, श्रमिद्रोह और क्लेश हिंसा है; संयम, सममाव, अनमिद्रोह और अक्लेश अहिंसा है। हिंसा आरम-मालिन्य का साधन है, इसलिए वह ससार है और अहिंसा आल-शुद्धि का साधन है, इसलिए वह मोच है।

शाब्दिक मीमांसा करें तो अहिसा निषेधात्मक है, किन्तु तात्पर्यार्थ में वह उभय-रूप हैं — विधिनिपेधात्मक है। बुराइयों से बचाव करना — असटावृत्ति न करना — यह निषेध हैं। साध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयों से बचने की प्रेरशा देना, मानसिक, वाचिक, कायिक सट्यवृत्तिया, प्राश्ची मात्र के साथ वन्धुत्त-मावना, स्रात्म-शुद्धि का सहयोग या सेवा स्त्रादि का आचरण करना यह विधि है। शाब्दिक अपेद्धा से विधि रूप अहिंसा को दया तथा कई प्रवृत्तियों को दान मी और निपेषरूप अहिंसा को अहिंसा कहा जाता है। बहुधा पूछा जाता है—किसी मरते को बचाना, दीन-सु-खी की सहायता करना धर्म है या नहीं है इसका घोड़े में उत्तर यह है कि जिन प्रवृत्तियों में बचाना, सहायता करना आदि-आदि कुछ मी हो, स्ट्रम हिंसा तक का अनुमोदन न हो, राग-हेंध की परिण्यित न हो, एक शब्द मे—यह प्रवृत्तिया अहिंसात्मक हों तो वे धर्म हैं, नहीं तो नहीं । अहिंसा को बचाने से, रत्ता से, सहयोग से विरोध नहीं, उत्तक्ता बिरोध हिंसा से, राग-हेपात्मक परिण्यित से हैं। उत्तक्ता जीवन या मृत्यु से सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध सम्बन्ध महान्तियों से हैं।

## अहिंसा और दया की एकता

प्रश्न व्याकरण-दृत्र मे श्रिहिंसा को दया कहा है ' ' ' । इसका टीकाकार ने अर्थ किया है - ' देहि-रत्ता' यानी जीवों की रत्ता । इसी प्रकरण मे आगे कहा गया है - साधु अस-स्थावर सब जीवों की टया के लिए, अहिंसा के लिए (हिंसा टालने के लिए) ऐसा आहार ले, जिसमें उसके निमित्त किसी प्रकार की हिंसा न हुई हो ।

धर्म-समह में लिखा है—"अनुकम्पा, कृपा ओर दया ये सब एकार्थक हैं " " " धर्म-रक्षप्रकरण में बताया है कि "धर्म का मूल दया है और सब अनुप्रान उसके अनुचारी है " " दया क्या है, इसकी व्याख्या में आचाराग-स्था का उदरण देते हुए कहा है— "माणी मात्र की हिंसा न करना— यही वया एवं प्राणी-रच्चा है क्यों कि सब धर्मों में अहिंसा ही सुख्य हैं।" दशविकालिक-सूत्र में कहा है— "जिसका चलना-फिरना, उठना-नेठना, सोना, खाना-पीना, बोलना आहि अहिंसात्मक रे, उसके पाप कर्म का बन्ध नहीं होता।" • दयालु कीन है श्री इसके उत्तर से धर्म-प्रकरण प्रत्य में लिखा है— "खल्प हिंसा का भी विषाक वहा दाक्ष्य होता है— यह जानकर जी जीव-वध में प्रमुत्त नहीं होता, नहीं दयालु है।"

चढरण यदापि लम्या हो चुका है फिर भी इसमें ऋहिंसा छोर टया की एकता का प्रतिपादन वटा सुन्दर छोर मार्गिक हुआ है। इसलिए इसका लोम-सन्दरण नहीं किया जा सका। रमृतिकारों के शब्दों में भी टोनों का ऐक्य है—"जैसे निज को अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही दूसरों को भी अपने प्राण प्रिय हैं, इसिक्ए अपने और पराये सुख-दुःख को समान समक कर प्राणी मात्र की दया करनी चाहिए ''।'' इसी यात को आचार्य हेमचन्द्र दूसरे शब्दों में कहते हैं—"च्यो निज को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, ठीक खों ही दूसरों को भी सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है—यह समक्कर विवेकी मजुष्य किसी की भी हिंसा न करे '''।'' स्मृतिकार के शब्दों में जो तत्त्व 'दयां कुर्वींच' इस वाक्याश में प्रकट हुआ है, वही उत्त्व आचार्य हैमचन्द्र के शब्दों में 'हिंसा नाचरेत्' इस वाक्याश होरा प्रकट होता है।

मगवान् महावीर की दृष्टि में मोच्न-मार्ग के निक्त्यत्त में ऋहिंता-वर्णित दया के लिए कोई स्थान ही नहीं या और दूसरी और देखा जाय तो ऋहिंता में पूर्व, पश्चिम और मध्य मे—सब जगह दया ही वया मरी पड़ी है। हिंसा न करने का ऋषार है—स्व और पर का ऋनिष्ट, स्व का अनिष्ट—आला का यवन और पर का ऋनिष्ट—प्राया-वियोग। ऋहिंसा में दोनों की दया एवं रच्चा है, स्व दया—अपना पतन नहीं होता और घर दया—पर का प्राया-वियोग नहीं होता। कुछ गहराई में जायं तो हिंसा इसिलाए वर्जनीय है कि उससे अपनी आल्मा का यवन होता है और ऋहिंचा इसिलाए आव्रद्यांप है कि उससे अपनी आल्मा का कल्याया होता है। जैन-दृष्टि के अनुसार यह माव-हिंसा और भाव-ऋहिंसा का सल्स्म है।

अपनी राग-देगयुक असंयममय प्रवृत्तियों से दूसरों को युख मिल जाए, उससे कोई व्यक्ति अहिंसक नहीं बनता और अपनी राग-देप-मुक्त संयममय प्रवृत्तियों से किसी को कच्ट भी हो जाए, तो उससे कोई व्यक्ति हिंसक नहीं बनता । इसलिए मोल-मार्य की मीमांसा में दया वही है, जो अहिंसा के साथ-साथ चले अथवा अहिंसारमक होकर बाहर निकल आये । इसीलिए कहा है—"जो अहिंसा है, वह अनुकम्पा है ' ८ ।'' "सुनि प्राणी मात्र की दया पालने के लिए आहार करे ' ८ ।'' जो सुनि अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह उन्ह काय का हिंसक है । इसको शास्त्रकारों ने 'इह काय निरस्तुकंपा र ० ० ० ० ० ० ० वह काय का हिंसक है । यहाँ अनुकम्पा और अहिंसा की पूर्ण एकता है । कारण कि मुनि मर्स संयोग अहिंसात्मक होता है । "मुनि मृत मात्र पर दया करता हुआ वैठा रहे और सीए र ० ।'' मग्रवनी-सुन में अनुकम्पा का विस्तार करते हुए जो कहा है—"प्राणीमात्र को दुःख न देना, शोक उत्पन्न न करना, न करवाना, साइनान्तर्जना स देना र । उससे दया की

अहिंसात्मकता स्वय सिद्ध होती है। "दया, संयम, लजा, खुगुप्ता, अञ्चलना, तितिचा, अहिंसा और ही—ये संबं एकार्यक हैं रू<sup>3</sup>।" "घर्म का मूल अहिंसा है क्योंकि वह दयामय-प्रवृत्तिरूप होता है रू॰ ४।" इसमें भी अहिंसा और दया की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है।

## अहिंसा आर दान की एकता

"सव दानों में अभय-दान श्रेष्ठ है \* • • | " गदर्माली मुनि सपित राजा से कहते हैं— "राजन् । तुक्ते अभय है । तू भी जीवों को अभय दे— उनकी हिंसा मत कर \* • • । " आचार्य भिन्नु ने अभय-दान की ज्याख्या करते हुए वताया है कि "मनता-नाचा- कर्मणा, कृत-कारित-अनुमति से छह काय के जीवों को मय न उपजाना, यह अभय-दान है और इसी का नाम दया है \* • • । " पश्चपुराण के गो-ज्याम-सवाद में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । "गाय कहती है— भाई वाघ ! विदान, सत्युग में तप की प्रश्चा करते हैं, जेता में जान और कर्म की, द्वापर में यक की परन्तु काल- खुग में एक मात्र दान ही श्रेष्ठ भाना जाता है । सम्पूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, यह है सम्पूर्ण भूतों को अभय-दान । इससे बदकर कोई द्वारा दान नहीं है । जो समस्त चराचर प्राण्यियों को अभय-दान देता है वह सर्व प्रकार के भय से सक होकर परवस को प्राप्त होता है । अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई वपस्या । जैसे हाथी के पद-चिद्ध में अन्य सब प्राण्यां के पद-चिद्ध समा जाते हैं, उसी प्रकार सभी धर्म अहिंसा से प्राप्त हो जाते हैं • • । "

"अभय दान के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। यहस्थयन में वह पूर्य नहीं हो सकता १०९।" इसका तास्त्रये यह है कि प्राची मात्र को अभय वहीं दे सकता है, जो स्वयं पूर्ण अहिंसक हो। सुनि पूर्य अहिंसा के प्रयं पर जलते हैं, इसलिए वे सदा सब को अभय किये रहते हैं। यहस्थ यथाशक्ति अहिंसा का पालन करता है, इसलिए उसमें अभय-दान की पूर्णता नहीं आती।

"अहिंसक ही खतः और परतः दोनो प्रकार से अभयकर हो सकतां है। खंय हिंसा से निवृत्त होता है, इसलिए खतः और दूसरो की 'हिंसा न करो', ऐसा उपदेश देंकर प्राची मात्र पर अनुकल्यो करता है, इसलिए परतः १०० । अभय-दान के अतिरिक्त दो, दान और हैं— जोन-दान तथा, धर्मोषश्रह-दान — ये भी अहिंत्सात्मक ही हैं। जिससे त्रात्म-विकास हो, वह ज्ञान मोच का मार्ग है---प्रकाशकर है। उसका वितरण अरात्म-शुद्धि का हेतु होने के कारण अहिंसा ही है। अब रहा धर्मोणग्रह-दान । वह भी सयम-पोषक होने के कारण अहिंसा है। "सव आरम्म से निवत संयमी को निर्दोष ख्राहार-पानी, वस्त्र-पात्र ख्रादि देना धर्मोपग्रह-दान है " " इसमें दाता का भ्रात्म-संवरण और प्राहक का सयम-पोषण होता है। इसलिए यह संयम-मलक प्रवृत्ति है। जहाँ सयम है, वहाँ ऋहिसा का नियम है। ऋव वाकी रहे ष्याबहारिक टान-चनसे अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा एक है. जो वास्तव में त्याग हो. संयममय हो अथवा संयम-पोषक हो। कारण कि यह मोश्व-मार्श के तत्त्वी का प्रस्ताव है। ज्यावहारिक दान में अहिंसा (दया) का पालन नहीं होता, इसलिए वह 'त्यागमय' दान नहीं किन्त 'मोगमय' वान है। मोक्त-मार्ग में दान वह हीना चाहिए: जिसके पीछे भत मात्र को अभय देने वाली दया हो। तीर्थद्वरो को 'त्रभयदये २१३' इसीलिए कहा है कि उनकी दया में प्राची मात्र को श्रमय होता है। श्राचार्य भिन्न ने लिखा है—"हिंसा और असंयम के पोपक दान से दया चंठ जाती है और हिंसायक दया से अभय-दान छठ जाता है। इसलिए हिंसा-यक्त दान और हिंसा-यक्त दया---यह दोनी सामाजिक तत्त्व है।" इनका श्राहिंसा के साथ मेल नहीं बैठता । श्राचारांग-एत्र के टीकाकार शीलांकाचार्य ने भी यही बात कही है- "समाज-शास्त्रियों के मतानुसार पानी देने वाला त्रित. अन देने वाला श्राचय सख. तिल देने वाला इप्ट सन्तान और श्रामय देने वाला श्रायण प्राप्त करता है। तुप में धान के कण की तरह इनमें एक अभय-दान ही सुभापित है। वाकी का कुमार्ग है। उसका उपदेश देने वाले लोगों की हिंसा में प्रवत्त करते हैं।" त्रिकरग्र-त्रियोग से हिंसा न करना-यही ऋहिंसा है. यही दया है और यही ऋभय-दान है। ये ही दया और बान तीर्यक्करो द्वारा अनुमोदित और ये ही मोच के मार्ग हैं।

## लौकिक और लोकोत्तर

धार्मिकों के दो प्रमुख तत्व मैत्री—ऋहिंसा और लाग—ऋपरिग्रह जनता के सामने ऋषि, जनकी महिमा वढी । तव सामाजिक चेत्र में भी जनका ऋनुकरण हुआ, जनके 'स्थान पर दया और दान—इन चो तस्यो की सृष्टि हुईं। यरसुखाशंचा और तहर्य प्रयक्त करना दया और परार्थ चदारता एव अनुग्रह करना दान हैं—ये परिभाषाए वर्नी । धार्मिकों के तत्व—मेत्री और त्याग का लत्य या—आतम-शुद्धि और मानदंड था—परमार्थ—मोच-साधकता, आहिंसा और निर्ममत्व । सामाजिक तत्व दया और दान का लद्य था—समाज व्यवस्था और मानदंड था परार्थ—दूसरों के लिए । इसीलिए आगे चलकर धर्माचार्यों ने इनसे धार्मिक तत्वों का पार्थक्य दिखाने के लिए इनके वो वो मेद किए—लीकिक और लोकोचर । इसका तात्पर्य यह न लें कि धार्मिक मे दया और दान शब्द प्रयोग मे ही नहीं आये थे । इन दोनों का आखित्व था, किन्तु या आहिसा और त्याग के रूप में ही ।

समाज मे ज्यों ज्यो सग्रह की मावना बढती गई, त्यों त्यो समाज शास्त्री दान को धर्म बताकर इसकी महिमा बताते गए ! उपनिपद में एक घटना का बर्णन है कि "देव, मनुष्य और असुर—इल तीनों ने प्रजापित से उपदेश चाहा। तब प्रजापित मे अन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार ('द' 'द' 'द') कहे। भीग-प्रधान देवी से कहा-दमन करो, सब्रष्ट प्रधान मनुष्यो से कहा-दान करो, हिंसा-प्रधान असुरों से कहा-चया करो<sup>२५९</sup>।" इसको हम सामाजिक सत्य के रूप में खीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता है कि वान पुराने समाज-शास्त्रियों की सप्रह-रोग के प्रतिकार में प्रयुक्त चिकित्सा विधि है। उन्होंने दान-धर्म की निरूपणा के द्वारा सप्रह का अन्त करना चाहा, परन्तु इसका परिस्ताम उल्टा हुआ । लीगों में समह-बृत्ति दकने की भ्रमेचा लाखो करीडों का सप्रह कर थोड़े से दान से शुद्ध हो जाने की भावना उग्र हो गई। परियाम यह हुआ कि दान-धर्म के नाम पर गरीवो का शोपण और उत्पी-इन वढ चला । तब धर्माचायों ने इसके विरोध में क्रान्ति का शख फूका-इसलिए फुका कि धर्म के नाम पर समाज की विडम्बना ही रही थी। उन्होंने कहा-"जो निर्धन पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए धन का संग्रह करता है, वह 'क्रान कर लूगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचड़ से लयेड़ता है २१४ ।"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ र्जित धन से सम्पत्ति नहीं बढती । स्थच्छ पानी से क्या कमी नदिया भरती हैं २९५ ह" समाज-शास्त्रियो की भी ऋाखें खुली। उन्होंने ऋपनीं लेखनी की गति भी वदली। पर वे समाज की स्थिति न बदल सके | असहाय, अनाय, अपाङ्ग आदि विशेष स्थिति वालो के सिवाय दूसरो की दान देने का निपेध किया जाने लगा---पाप बताया जाने लगा। फिर मी थोड़े से दान से धार्मिक वनने वाले प्जीपतियो और विना

श्रम रोटी पाने वाले मिखसंगों की मावना वदली नहीं। प्राग्-ऐतिहासिक युग का वर्णन करते हुए किवयों ने लिखा है कि यहाँ मारत में एक मी भिन्नुक नहीं था १०६ । श्राज यहाँ मिखसंगों की एक वड़ी फीज है। यह किसका परिखाम हैं, थोडी गहराई में जायं तो इसे समफाने में कठिनाई नहीं होगी।

श्राज का जायत समाज और उसके निर्माता इन असमानता की बहुत सी खाइयो को पाट लुके हैं और रही-सही का भाग्य-निर्णय होने वाला है। दया और दान के नाम पर असहाय वर्ग के अपकर्ष और हीनता का समर्थन तथा सहायक वर्ग के जल्कप श्रीर श्रहमाव का पीषण श्राज सहा नहीं जा सकता। परिस्थित के क़चक से बड़े-से बड़ा न्यक्ति या वर्ग असहाय हो सकता है, वह अपने सामाजिक भाइयों से सहा-यता की भी अपेक्षा रख सकता है, पर वह दया और धर्म के नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता है, वह चाहता है सौहार्द और आतृत्व के नाते। इस दया और दान के नाम पर प्रबद्ध धनी-वर्ग ने अपने अशिचित और असहाय माइयों के साथ जितना सामाजिक अन्याय किया है, स्यात ज्वना दूसरे नाम पर न तो किया है और न कभी हो भी सकता। खैर, जो कुछ हुआ हो-आज अपने सामाजिक सहयोगियों को हीन-दीन समक कर उनकी सहायता के द्वारा धर्म-पुरुष कमाने की भावना इटती जा रही है। आज उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयक्ष हो रहा है और सम्मान के साथ जनकी ज्यवस्था का समाजीकरण हो रहा है। बहुत से देशों में असहायों की व्यवस्था सरकार करती है। यहाँ भारत में भी भिन्ना-निरोधक विधि श्रादि नियम बना कर जनता के समर्थन-पूर्वक सरकारें भिखमंगो की फीज तितर-वितर कर रही हैं। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्था के ऋनुसार दया-दान की द्विविधता का जो प्रतिपादन हुन्ना, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाल लेना ऋावश्यक है।

## दया के दो भेद

दया दो प्रकार की है— लीकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर दया भ्रीर अर्हिसा एक है, यह पहले बताया जा चुका है। अब लीकिक दया के बारे में कुछ विचार करना है। यशिप उत्लब्ध दया के थे दो मेद नहीं होते, फिर भी शब्द की समानता से ऐसा हुआ है। इसीलिए आचार्य मिचु ने कहा है— "मोले ही मत भूलन्यो, अधुकम्यारे नाम । कीज्यो अन्तर-पारखा, न्यू सीमे आतम काम ॥ गाय मेंस आक योहरनो, ये चारों ही हुट्छ । ज्यो अनुकम्या चाण न्यो, मनमे आणी शुद्ध १९ ॥"

लौकिक दया का मुख्य आधार है-समाज व्यवस्था एव दुःखित व्यक्तियी पर अनुप्रह । उसमे हिंसा-अहिंसा का विचार नहीं किया जाता । इसीलिए वह लोकोत्तर दया से, दूसरे शब्दों में ऋहिंसा से प्रयक् है। लौकिक दया की विश्रद्ध ऋहिंसा न मानने के कारण जैन ज्ञाचायों को काफी सवर्ष का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपनी तात्विक व्याख्या से पीछे नहीं हटे। प्रश्रव्याकरण सूत्र में कहा है-"भगवती 'अहिंसा त्रस और स्थावर सभी जीवों का कल्याचा करने वाली है<sup>३१६</sup>।" इसकी टीका करते हुए अमयदेवसूरि लिखते हैं- "जो सर्वभृतक्षेमद्वरी है वही अहिसा है. दसरी नहीं ! लीकिक जिसे अहिंसा कहते हैं, जैसे-'एक गरू की प्यास ब्रमसी है. उससे सात कुलो का निस्तार हो जाता है, इसलिए जलाशय बनाने चाहिये'---यह गी विषयक दया उनके मत में (लीकिकों के मत में ) अहिंसा है। किन्त उसमें पृथ्वी, पानी तथा वहुत प्राणियों की हिंसा होती हैं, इसीलिए वह सम्यक् प्राहिसा नहीं है - १ थ इसी प्रकार आचाराग सूत्र के विभिन्न स्थलों में प्रसिद्ध टीकाकार शीलाङ्काचार्य ने हिंसायुक्त सौिकक दया की विशुद्ध अहिंसा मानने का निरीध किया है ११०। उनकी स्पष्टोक्ति एव विचार-व्यक्षना में अत्यन्त श्रोज श्रीर निर्मीकता है---"कोई उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गो दान आदि का व्यवहार ट्ट जायगा १ उत्तर में कहा है-भन्ने ही ऐसे यन्थनों के हेतुभूत व्यवहार ट्ट काए। परमार्थ-चिन्ता मे व्यवहार नहीं देखा जाता, वहाँ तो थथार्थ-निरूपण होता है १२१ | " इस प्रतिपादन में उन्हें आगम का समर्थन प्राप्त था । जैन शास्त्रों में द्वाद-शागी का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। छसमे जगह २ घर धर्मार्थ हिंसा का बहुमुखी विरोध किया गया है। "जो मन्द बुद्धि धर्म के लिए हिंसा करता है, वह श्रपने लिए महा भय पैदा करता है <sup>३३३</sup>। " "दूसरे के द्रव्य में जो श्रविरत है, वह सुखी नहीं बनता २२३ ।" "धर्म के लिए जीव-चघ करने में दोप नही-यह ग्रमार्थ बचन है<sup>२२४</sup>।" "धर्म के लिए हिसा नहीं करनी चाहिए—यह आर्थ-वचन है<sup>२२५</sup>।" "जी सुदा चाहने वाले ब्यक्ति इस स्विग्रिक जीवन के परिवन्दन-मानन-पूजन के लिए, जन्म-

मरण से मुक्त होने के लिए, दुःख से छूटने के लिए छह काय की हिसा करते हैं—
आरम्भ-समारम्भ 'करते हैं, वह उनके अहित और अवीधि के लिए होता है 226 | "
"दूसरों को सुख देने से सुख होता है—यह कहने वाले आर्थ-सम्भ और समाधि-मार्ग से
दूर हैं 220 | " उक्त विचारों का अवलोकन करने से यह अपने आप उत्तर आता
है कि भगवान् महावीर के समय में दया-दान मात्र को हमें वताने वाली विचारपरंपराए थी | उनपर आचाराग, स्त्रकृताग और प्रश्रन्याकरण में सूहम और गम्भीर
विचार किया गया है | उस समूची विचार धारा का सार हमें स्त्रकृताग की निम्नवर्ती
वो गाथाओं में मिल जाता है 226:—

इह मेंगे ह भासति, सात सातेण निजिति । जे तत्थ ऋारियं ममां, परमं च समाहियं ॥ मा एयं श्रवमन्नंता, ऋप्पेखं लुंगहा बहु। एतस्स ऋमोक्खाय, ऋय हारिव्व ऋरह।।

पहली गाथा के पूर्वार्ध में पूर्व पह का निरुपण है। उसकी मान्यता है—"सव जीव सुख के इच्छुक हैं, दुःख नहीं चाहते, इसिलए सुखार्थी पुरुप को खर्य को, दूसरों को, सभी को सुख देना चाहिए। सुख देने वाला ही सुख पाता है विश्व शे को, दूसरों को, सभी को सुख देना चाहिए। सुख देने वाला ही सुख पाता है विश्व शे कि स्माच मार्ग का विचार करते समय 'सुख देने से सुख होता है—यह सिद्धान्त सुक्ति के प्रतिकृत्व होता है। कारण कि सासारिक प्राण्यियों में अनेक प्रकार के इह सुखों की आकांचा होती है, उसकी पूर्वि का मोच मार्ग से सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मोच मार्ग में स्वेच्छापूर्वक यथा शक्ति तपस्याजन्य कह के लिए भी पर्याप्त स्थान है। 'सुख देने से ही सुख मिलता है', यह सिद्धान्त ज्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, आध्यारिमक नहीं। इस पर भी आप (पूर्व पह के समर्थक) जैनेन्द्र-प्रवचन की अवमानना करना चाहें तो आप जानें, पर इससे आप भी आत्म-साधना का मार्ग नहीं पा सकते।" इन विचारी का मनन करने के वाद सहज ही इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि मोच मार्ग में आहिसा का विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओं का महीं।

दुःखत्रयाभिघात के लिए प्रवृत्त संख्यों ने भी ठीक इसी प्रकार याजिक पत्त का विरोध किया है। यह में पशु-वन्न करने वालो का पत्त यह या कि हिंसनीय का

श्रनुप्रह-रहित प्राण्-वियोजन किया जाता है, वह हिंसा है, किन्तु अनुप्रह-पूर्वक प्राण-वियोजन करना हिंसा नहीं है। यह में विल हुए पशु को खर्ग मिलता है-ऐसा शास्त्रीय विधान है, इसलिए यह में चनकी विश्व करना हिंसा नहीं प्रत्युत धर्म है \* 2 0 । 'परानुबहकरो ज्यापारी धर्मः', 'परपीडाकरो ज्यापारोऽधर्मः'--दूसरो पर झनुग्रह करना-यह धर्म का लच्च्या है। यह के द्वारा यहकर्ता ग्रीर हिंसनीय पृश् दोनों को खर्ग की प्राप्ति होती है। इसका प्रतिवाद करते हुए साह्य-ग्राचायों ने लिखा है कि "यदि इसरों का अनुबह वर्म और कष्ट अधर्म है--यही धर्म-अधर्म का श्रमिबचन है तब तो तपस्या, जाप, खाध्याय श्रादि से दूसरो का अनुग्रह नहीं होता-दूसरों को तपस्या की प्रेरणा देते हैं. वे करते हैं, उससे छन्हें कप्र भी होता है। **उसमें परानुग्रह नहीं है, इसलिए वह अधर्म होगा और मदिरा पिलाने में परपीडा-**करत्व का अभाव है, इसलिए वह धर्म होगा। यह इए नहीं है अतएव 'परानप्रह धर्म श्रीर परपीडा श्राममं ---- धर्म श्रीर अधर्म का यह लक्षण मानना सगत नहीं 23 1 17 जैन-परम्परा के हारा यत्र-वध पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिंसा धर्म-पुण्य का हेत् नहीं--यह माना जाता रहा। आगे चल कर वह परपरा कुछ वदल गई--लीकिक चेग के सामने मुक गई। वया के द्रव्य श्रीर भाव-ये दो भेद कर द्रव्य-द्या-व्यावहारिक श्रहिंसा को पुण्य का हेत माना गया १३२। इस विषय को लेकर आचार्य थी हलाती ने अपनी कृति जैनसिढान्त दीधिका में बड़ा मार्मिक विवेचन किया है। उसका संदेश में सार यह है- आध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनो एक हैं। लोक-दृष्टि में 'प्राचा रचा. परातमह श्रीर उसके साधनी की भी' वया कहा जाता है। पर उनमें स्नात्म-श्रुंबि का तत्त्व न होने के कारण वह मोस्त का हेतु नहीं बनती। वह आत्म-साधक मृहीं है—उसके मुख्यतया तीन कारण हैं—मोह का सम्मिक्षण, असंयम का पीपण श्रीर बलात्कारिता। प्रयोग के रूप मे रक्तें तो जसका रूप यो बनता है कि-लोक-दया मोह की परिण्ति है, असयम की पोपक है तथा उसमें बल का प्रयोग होता है. इसिलए वह तत्त्व-दृष्टि में सम्यक् ऋहिंसा नहीं है। ऋतएव वह धर्म ऋर पुण्य की हेत भी नहीं है।

#### दान के प्रकार

जैन सूत्रों में दान के दो रूप सिलते हैं। पहले में डिनिध दान का निरूपण हुआ है--संपद्मिदान, असंब्रितिशन १३९,। और दूसरे में दशविध दान का-छातुक म्या- दान, संग्रह-दान, भय-दान, कारूण्य-दान, खबा-दान, गारव-दान, ऋधर्म-दान, धर्म-दान, किरिष्यति-दान, इत-दान विश्व हिष्य दान के ही विस्तृत रूप हैं। धर्म-दान का संयति-दान और शेष नौ का अर्धयित दान में समावेश हो बाता है। ब्राह्मण्य-परायता तथा समाज-शास्त्रों में पुष्यार्थ दान का मी स्थान रहा है। मगवान महावीर के अमग्य-संघ के सामने भी यह प्रश्न आना स्वामाविक था। मगवान ने इसके सम्बन्ध में जो विचार ध्यक किए, वे सुत्रकृतांग में वर्णित हैं। सत्तेष में वे थी हैं—

"राजा-अमात्य, सेठ-साहूकार आदि कहे कि दानशाला आदि कराने में मुक्ते क्या होगा ? तब साधुओं को 'पुण्य होगा या पाप' ऐसा कुछ भी नही कहना चाहिए । कारण कि दान की तैयारी में बहुत से अस-स्थावर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए एसमें 'पुण्य होता है' यह नहीं कहना चाहिये। उसका निषेध करने से, जिनको अल आदि दिए जाते, उनको अन्तराय होती है, इसलिए 'पुण्य नहीं है,' यह भी नहीं कहना चाहिए। जो दान की प्रशंसा करते हैं—चे प्राण्यियों के बध की इच्छा करते हैं और जो उसका निषेध करते हैं के दान पाने वालों की वृत्ति का छेद करते हैं 284।"

• इस प्रकार भगवान महानीर ने अपना दृष्टिकी स्पष्ट शब्दों में रख दिया कि वर्तमान में—दानशाला आदि कराते समय या कराने के लिए पूछे, उस समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश—काल में जो दान जैसा है, उसको वैसा वताने में कोई आपत्ति नहीं नहीं

संयति-दान में दान शब्द कियामात्र का स्चक है, वस्तुष्ट्रत्या यह त्याग है—
अतिथि-संविमाग-त्रत है २३०। अमय-दान का भी सूत्रों में जल्लेख हुआ है। यह
वस्तुष्ट्रत्या ऋहिंसा है—यह पहले कहा जा जुका है। जैन आगम के उत्तर्वतीं साहित्य
में दान के 'लौकिक और लोकोत्तर'—थे दो विमाग उपलब्ध होते हैं २३८। लौकिक
दान अनेक प्रकार का है—गो-दान, सृमि-दान, हिरण्य-दान, अल-दान आदि-आदि।
लोकोत्तर दान—संयमी—साधु को आहार, पानी, मैथल्य, वस्त्र, पान, शय्या-संतारक
आदि देना।

श्रागम-साहित्य में वर्णित दान के प्रकार जानने के वाद 'दान देने से क्या होता है १ दान देना चाहिए, या नहीं १ इन, प्रश्नो के उत्तर जानने की भी इच्छा उत्पन्न होती है | इसलिए इसकी भी हम उपेद्या नहीं कर सकते । १ १ विकास

#### दान का फल

सयित को प्राप्तुक, एपणीय आहार पानी देने से निर्जरा<sup>२ ३९</sup> श्लीर श्रसयित को शुद्ध या श्रशुद्ध श्लाहार-पानी देने से पाप कर्म का बन्ध होता है<sup>2 ५०</sup>।

#### दान का विधान और निषेध

सयित दान का अनेक स्थलों में विधान है। आवकों की धार्मिक चर्यों के वर्षान में स्वस्ता प्रजुर उल्लेख मिलता है। अस्वयित दान का भी आवकों की सामाजिक चर्या के वर्षान में अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, किन्तु उसका विधान कहीं भी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काल, स्थिति के अनुरूप बदलने वाले सामाजिक धर्मों का विधान जैन सूत्रों द्वारा नहीं किया गया, कारण कि वे आत्म-निष्ठ भगवान महाबीर एवं उनकी शिष्य परम्परा—अभगों के उपदेश हैं। उनमें अपरिवर्तनीय मोच्च-धर्म का विधान किया गया है।

इसी प्रकार सामान्यतः सतका निषेध भी नहीं किया गया है।

## असयति-दान के अनिषेध का कारण

प्र०--- अस्परित दान मोल्-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं किया गया---यह तो ठीक है, किन्तु वह ससार का कारण है, तब उसका निपेध क्यो नहीं किया गया 2

छ०—असण् के लिए अस्यित-दान सर्वथा निषिद्ध है २४० । आवक ग्रह्स्थ है, समाज में रहता है, वह सर्व-विरित नहीं होता । यथा शक्ति धर्म का आचरण करता है । इसलिए उसका चेत्र केनल आध्यारिमक ही नहीं होता १८० । वह सामाजिक होने के कारण बहुत सारी समाज द्वारा अभिमत अनाध्यारिमक प्रवृत्तिया करने के लिए भी वाध्य होता है—करता है । यद्यपि वह सन प्रवृत्तियों को मोच का मार्ग नहीं सम्भता, फिर भी वह सामाजिक सहयोग की प्रणाली के आधार पर सनका अनुसरण किये विना नहीं रह सकता । यही कारण है कि समाजाभिमत असंयित-दान का निषेध नहीं किया गया—यह मन्तव्य आगमिक परंपरा का है ।

## उत्तरवर्ती साहित्य और असयति-दान

'असंयति-दान मोख का मार्ग नहीं'—यहाँ तक इसमे कोई विवाद नहीं । ओपनि-पदिक मी यही केंद्रते हैं कि दान से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है । युक्ति झंक्ष-निष्ठ को ही मिलती है <sup>2 ¥ 8</sup> | इस तुलना में एक वड़ा मारी मेद छिपा हुआ है, वह मी दृष्टि से परे नहीं किया जा सकता | उपनिपदों में जैसे "श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से न दो, सौन्दर्य से दो, लाजा से दो, भय—पुण्य-पाप के निचार से दो, आन-पूर्वक दो <sup>2 ¥ ¥</sup> ।" दान को ज्यापकता के साथ धर्म-स्कन्ध माना है, वैसे जैन सूत्रों ने नहीं माना ! यह ठीक है कि मोच का साञ्चात् कारण शुक्ला घ्यान, शुद्धोपयोग सर्व-सम्बर-रूप अवस्था है; जो उपनिषद के शब्दों में ब्रह्म-निष्ठ दशा है । किन्तु धर्म का स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो इप्रत्म-शुद्धि का साचात् कारण हो, दूसरे शब्दों में जो दान साचात् सम्बर-निर्जरा-रूप हो । पुण्य लोक भी उसीका सहमानी गौण फल है । इसी का फलिस यह हुआ कि संयति-दान ही धर्म का श्रंग है श्रीर उसीके साथ पुण्य-कर्म का शम्ब होता है <sup>2 ¥ 4</sup> ।

'असंयित-दान अशुभ कर्म-वन्य का हेतु हैं —यह विद्धान्त शास्त्र सम्मत होने पर भी लोकसत के सबंधा और कुछ हट तक बैदिक विचार-घारा के भी प्रतिकृत था। यहुत सम्भव है कि यह बड़े भारी संघर्ष का विषय रहा हो। 'अशुकंपादार्थ पुष, ले लोहिं न कयाइ पिडिसिट्ट' —अनुकम्पा-दान का भगवान महानीर ने प्रतिपेष नहीं किया, यह मध्यम मार्ग संघर्ष-काल के प्रारम्भ में निकला प्रतीत ,होता हैं। इसमें बताया गया कि "दान की प्रशंसा और निपेध दोनो नहीं करने चाहिये —यह मोक्षार्य दान की विधि है भे ।''

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब आगे चल आचार्यों ने अनुकथ्या-दान को पुष्य का हेतु माना। इस परंपरा के अनुसार फल-दान की अपेदा दान के तीन भाग हो गए—(१) संयक्ति-दान—मोद्ध का साधन, प्रासंगिक फल के रूप में खर्म का भीव हैं। अंद्रेवि-दान—पाप—अशुभ कर्म-बन्ध का हेतु १४०, (१) अनुकप्पा-दान—पुष्य-बन्ध का—खर्म तथा मनुष्य के भोगों का हेतु १४०। इस नदीन परंपरा से सम्भवतः निरोध का शमन तो हो गया किन्तु आगमिक मन्तव्य की सुरद्धा नहीं हो सकी। जैन हिंछ के अनुसार निर्करा और पुण्य का (शैलेशी-अवस्था के अतिरिक्त) सहचारिल है १५०। 'निर्करा आत्य और पुण्य अधिक, भनिर्करा अधिक और पुष्य अस्प,—यह हो सकता है किन्तु किनल पुण्य'—यह कमी नहीं हो सकता। फिर भी केवल पुण्य-हेतुक दान की मान्यता का अञ्जीकरण हुआ है, वह वैदिक परम्परा की दान-विषयक मान्यता का केवल अनुकरण मात्र है—'एते

पुण्यलोका भवन्ति २५० इसका प्रतिविभ्व सा है। दश्वैकालिक में साधु को पुण्यार्थ तेयार किया हुआ आहार-पानी अहण करने कानिपेष किया है, २५२ स्वसं पता चलता है कि यह लोक प्रचलित था। पर 'अग्रुक दान' केवल पुष्य के लिए होता है, यह सिद्धान्त जैन सुत्रों में कहीं भी मान्य नहीं हुआ है। नौ पुष्य बतलाये हैं, उनमें अन्न-पुष्य, पान-पुष्य आदि-आदि कहें गए हैं, किन्तु इनका सम्बन्ध संयमी साधु के दान से हैं २५३।

## परम्परा-भेद के ऐतिहासिक तथ्य

"वर्म-दान मोच्च-साघना का अग है और शेप नौ दान लौकिक है— मोच्च मार्ग के अंग नहीं हैं"— इस आगम मूलक मान्यता का वीर-निर्वाण की तीसरी शती के पूर्वार्ध तक पूर्ण समर्थन होता रहा, किन्तु उससे आगो सम्पूर्ण जैन संघ इस पर एकमत नहीं रहा। तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरवर्ती दान-विषयक जैन साहित्य के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है। दान-प्रणाली का विस्तार-काल मद्रवाहु खामी के समय में होने वाला लम्बा दुर्भिच्च है। उस समय भिच्चा के लिए जो उत्तम होता, प्रहावली से उसकी पूरी जानकारी मिलती है। दुर्भिच्च का उल्लेख नन्दी-टीका और परिशिष्ट-पर्व में मी हुआ हैं। मिखमगों की कोई गिनती नहीं रही। कियों, लेखको और यहाँ तक कि धर्मगुक्ओ द्वारा भी 'दान की महिमा' के बड़े लम्बे-चीढे पुल वाधे गए। बहुत से जैन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचारी वन गए। यह बी० नि० दूसरे शतक के उत्तर चरण की घटना है। इसका धीमे-धीमे प्रभाव बढा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतक में इतमूल वन गया। जैन साहित्य में वान-कियमक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएं— इसी काल से प्रारम्भ होती हैं, जो आगे क्रमशः बढती ही चली गईं।

## दो परम्पराए

दान का सामूहिक वातावरण और पुख्यार्थ दान मानने वालो का समाज में प्रभाव एवं लोकप्रियता देख आगम की कठोर परम्परा में कुछ परिवर्तन लाने वाली पर-म्परा ने पुख्यार्थ दान वाली विचार-धारा का आश्रय लिया। ऐसा प्रतीत होता है, आगमों के आधार पर चलने वाली साधु-परम्परा न केवल मौलिक सिद्धान्त पर अटल ही रही, अपित उसने नई परम्परा का विरोध मी किया, जिसका उत्तरवर्ती साहित्य मे पूर्व पच्च के रूप में उल्लेख मिलता है। पूर्व पच्च का मुख्य तर्क यह रहा कि "दीन-अनाय व्यक्ति असंपत है इसलिए उन्हें दान देना, मोच्च का मार्ग एवं धर्म-पुर्य का हेतु नहीं हो सकता रूप ।" दूसरे पच्च द्वारा इसके उत्तर में यह कहा गया कि "सामान्यतः यह ठीक है, असंपत्ति-दान, मोच्च एव धर्म-पुर्य का हेतु नहीं वनता किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद है। वह शुमाशय का हेतु होने से पुर्य वन्ध का कारण है रूप ।"

## अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि

'ऋनुकम्पा<sup>भर</sup>-दान'—यह शब्द श्रागिमक है। इसे पुण्य-हेतु मानने की वात श्रागम मे नहीं मिलती। श्रनुकम्पा-दान की व्याख्या करते हुए टीकाकारने इतना ही लिखा है—"श्रनुकम्पया कृपया दानं दीनानाथविषयमनुकम्पादानम्" इतका श्राधार सम्मवतः वाचक-मुख्य जमाखाति का यह श्लोक है:

> "क्रुपणेऽनाथटरिङे, ज्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते। यद् दीयते क्रुपार्थादनुकम्पात् तद् अवेद् दानम्॥

कृपया, अनाथ, टरिद्र, कप्ट-अस्त, रोगी, शोकाकुल—ऐसे व्यक्तियो को अनुकम्पा-पूर्वक जो दिया जाए—वह अनुकम्पा-दान है। "खैर, इसकी व्याख्या में दोनो परम्पराक्रों में कोई मत-भेद नहीं। मत-भेद सिर्फ यही है कि एक ने इसे पुण्यार्थ दान की कोटि का माना, तब दूसरी ने नहीं माना। एक बात तो यह हुई।

दूसरा प्रश्न यह छठा कि श्रावकों को असयित को दान देना चाहिए या नहीं— छनके लिए यह विहित है या निषद १ यह निश्चित है कि पूर्व-पच असपित दान को धर्म-पुण्य का हेतु मानने का प्रवल विरोधी था, फिर भी इसे 'निषिद्ध' मानता था, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगिमक परम्परा के अनुसार न निषद माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पच्च की युक्तियों एवं निर्णय को देखने से मालूम होता है कि 'निषिद्ध' के समर्थक भी कोई न कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे—यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके उत्तर में अनेक आचायों ने अनेक युक्तियां प्रस्तुत की है।

- (१) ऋनुकम्पा-दान का मगवान् ने निषेध नहीं किया है<sup>१९७</sup>।
- (२) तीर्येद्धर स्वयं दीचा के पूर्व वार्षिक दान देते हैं रें
- (३) पूर्ववर्ती श्रावको के द्वार सब के लिए खुले रहते थे।

इन युक्तियों के अतिरिक्त आचार्य हरिमद्र ने महालाक्यार्थ के द्वारा भी यह सिद्ध किया है कि 'अनुकभ्या-दान' आवकों के लिए निपिद्ध नहीं है<sup>445</sup>।

इसके वाद तीसरी विचार-धारा ऋचार्य श्री भिन्नु की है, जो आगिमक विचार-धारा की आगारी है। आचार्य भिन्नु ने वताया कि 'सयित-दान, जान दान और अभय-दान---- ये तीनो दान अहिंसात्मक हैं, इसलिए मोच के मार्ग हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वह लौकिक है। स्तसे धर्म-पुण्य का कोई सम्बन्ध नहीं। अनुकम्पा-दान के लिए भी आपने बताया कि वह आवको के लिए अधर्म-दान की माँति निपिद्ध भी नहीं है तो स्वति-दान की माँति विहित मी नहीं है।

तीर्यंकरो ने वीक्षा प्रहर्ण से पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्य का हेतु है, तब तो तीर्यंकर दीचा प्रहर्ण के पूर्व स्नान ऋादि करते हैं, वे भी पुण्य के हेतु होने चाहिए। तथा सावस्तरिक दान ऋनुकस्या या दीनोद्धार के लिए नहीं होता। उसे सभी वगों के लोग प्रहर्ण करते हैं, केवल दीन-वर्ग नहीं रां । यह दान एक मात्र रीति का परिपालन है राः । ऋाचार्य मलय गिरि ने ऋावश्यक टीका में लिखा है कि मगवान ऋषभनाथ के समय कोई ऋनाथ दीन या याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था।

श्रावक समाज में रहते हैं, इसिलाए वे सामाजिक व्यवहार का श्रानुसरण किये विना कैसे रह सकते हैं हैं वे यदि पहले श्रानुकम्पा-दान देते तो ससार के व्यवहार का पालन करते और श्राज भी यदि देते हैं, तो वही व्यवहार पालन होता है। तथा 'श्रापानुतद्वारा!' इस विशेषण का दान से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यह विशेषण जनकी धर्म-हदता का स्चक है शह । उन्हें किसी भी पर तीर्थिक का भय नहीं था।

अस्तुत अन्य में आचार्य मिद्धु की विचार-सर्गण के आधार पर आगिमक परम्परा का समर्थन किया गया है। जो दान सबमोपवर्धक है, नहीं निरवद्य मोद्य-मार्ग का हेतु है और जो सबमोपवर्धक नहीं, नह सावद्य-अशुभ कर्म-बन्ध का हेतु है। आगि-मिक परम्परा से आगे बढकर 'अनुकम्पा-दान' को पुण्य का हेतु मानने नालों की युक्तिया वहाँ एकदम लचीली हो जाती हैं, जब वे इष्टापूर्च का खण्डन करते हैं भर्म। "इष्टापूर्च आदि में थोडों का उपकार होता है और आरम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नहीं है भर्म।"

तव प्रश्न हुआ कि 'प्रदेशी राजा ने दानशाला बनाई' यह क्या है ? इसके उत्तर में "उसका आलम्बन पुष्ट या, वह प्रवचन की उन्नित का हेतु था" अथवा "जहाँ थोडे आरम्भ से बहुतों का उपकार होता है, वह अनुकम्मा ही है" अपि आदि-आदि दी जाने वाली युक्तियां प्रामाणिक जगत् के लिए कार्यकर नहीं हो सकतीं। याष्ठिक भी यहीं कहते हैं कि "यज-हिंसा से बहुतों का उपकार होता है तथा पाप की अपेद्या पुण्य अधिक होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं "" यदि थोड़े पाप और अधिक पुण्य की किया को ठीक माना जाए तो फिर याजिक हिंसा का विरोध करने का कोई आधार नहीं रहता। एक ही किया में पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनों के कारण प्रथक पुथक पुण्य हों। प्रथक पुण्य कारण की अपेद्या रखने वाले तो कार्य यदि एक ही कारण से उरक्न पुण्यक कारण की अपेद्या रखने वाले तो कार्य यदि एक ही कारण से उरक्न हो जाय, तब फिर उनके कारणों को प्रथक पुण्यक मानने की आवश्यकता नहीं रहती।

धर्म-परीचा के लिए कप, छेद और ताप—ये तीन वाते वतलाई हैं। कप का अर्थ है विधि ओर प्रतिपेध। निर्जरा के लिए—मोच के लिए तपस्या, ध्यान आदि किया करनी चाहिए—यह निधि वाक्य है। प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए—यह निधि-वाक्य है। किन्तु जी—

"श्रन्यधर्मस्थिताः सत्त्वाः, श्रसुरा इव विष्णुना। चच्च्छेदनीयास्तेषा हि, वधे दोषो न विद्यते॥"

ं इस प्रकार की किया में हिंसा का प्रतिषेध है, वह धर्म की कसीटी नहीं है। यदि यह ठीक है, तब फिर राग-देप की परिण्ति एव आरम्भ में हिंसा का प्रतिषेध कैसे माना जा सकता है । केनल 'परिणाम ग्रुम है' इस पर बल देना ही ठीक नहीं होता । यह तो वैदिक भी कह सकते हैं कि ''हम किसी को मारना नहीं चाहते, अधर्म का नाश चाहते हैं, हमारा छद्देश्य पवित्र है।'' संवार-मोचक सम्प्रदाय के अनुयायी भी क्या अपना छद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते । वे कहते हें—''अरवन्त हुःखी, दीन, हीन, रीग-प्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुःखी रहते हें, छन्हे मार डालना चाहिए— यह महान परोपकार है। यह देखने में मले ही अधिय लगे, किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है। जो इस कार्य को बुरा बतलाते हैं, इसका निषेध करते हैं, वे पाणी हैं ''।' यह छनके मन्तव्य का सार है। छनका छद्देश्य मारना नहीं, किन्तु दुःखी का दुःख दूर करना है। पर तत्व-चिन्ता के मार्य में—'इसमें हमारा कोई खार्य नहीं'

'यह परोपकार है', 'इसमें आत्म-सन्तोष होता है', 'पर-सृप्ति होती है,' 'गन शुद्ध है' 'मन को शुद्ध मालूम देता है'—आदि-आदि कल्पनाए सही नहीं होती। इसलिए इन शब्दों की सुहाई से क्या ? बृत्तिया कैसी हैं—रागात्मक हैं या आईसात्मक ? इस वात की परोचा होनी चाहिए। लोकमान्य तिलक ने लिखा है—''किसी काम में 'मन की गवाही लेना' यह काम अत्यन्त सरल अतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व-शान की हिंग्ट से इस बात का सूहम विचार करने लगते हैं—'शुद्ध मन' किसे कहना चाहिए, तब यह सरल एंथ अन्त तक काम नहीं दे सकता' का

## विश्व-चिकित्सा-सच ने दया-प्रेरित हत्या की निन्दा की हैं:-

षिश्व-चिकित्सा-सघ ने एक तीत्र विवाद के वाद दया से प्रेरित होकर मरीज की मार डालने के कार्य की निन्दा करने का निश्चय किया है। भारत के डायरेक्टर एस० जी० सेन फ्रीर ब्रिटेन के डा० ग्रेग दोनों ने कहा कि वहुत से मरीज को असाध्य समक्त कर उसकी आत्मा को शारीरिक कष्ट से मुक्त करने के लिए उसे मारने की ववाई दे देते हैं। फ्रान्स के डा० मार्सल पूमेलीक्स ने कहा कि इस प्रकार डाक्टरों के लिए ग्रुनाह करने के मार्ग खुल जायेंगे। एक प्रस्ताव में संघ ने सिफारिश की है कि प्रत्येक देश का राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकार की हला की निन्दा करें ।

श्रमुकम्पा के दो मेद होते हैं— द्रव्य और माव। श्रम्न आदि देना- यह द्रव्य-श्रमुम्पा है। धर्म-मार्ग में प्रवृत्त करना—यह भाव-श्रमुकम्पा है। माव-श्रमुकम्पा मोद्य का मार्ग हैं और द्रव्य-श्रमुकम्पा ससार का। दुःखी का दुःख देख कर रो पढ़ना श्रमुकम्पा हो सकती है पर वह धर्म-पुण्य का हेतु नहीं हो सकता। श्राचार्य भिन्तु के सामने प्रदेशी की दानशाला का प्रश्न मी छलक्तन का नहीं था। प्रदेशी ने 'दानशाला' यनाई— यह उनका राज-धर्म था। राज-धर्म लौकिक धर्म है, श्राच्यारिमक नहीं। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण श्रिषक स्पष्ट, यौक्तिक और विशुद्ध है। श्राचार्य भिन्तु के शब्दों में दान का तन्त्व यह है—

अन्तमें दे दातार, ते किम उत्तरै भव पार।

मार्ग नहीं मोख रो ए, छान्दो इण लोक रो ए॥

अन्ती—असंयमी को जो कुछ दिया जाता है, उससे आतम-शुद्धि कैसे हो १

वह मोच का मार्ग नहीं है, लौकिक श्रिमिष्राय है। समाज की श्रिमिक्षचि है—प्रथा है। ग्रहस्थ मिचा का श्रिषकारी नहीं है, दान का पात्र नहीं है। दान का एक-मात्र नहीं पात्र—श्रिषकारी है, जो पचन-पाचन क्रिया से मुक्त तथा सर्वारम्म सर्व परिग्रह से विलग रहता है २७३।

इस सम्बन्ध में आचार्य विनोवा के विचार मननीय हैं। वे लिखते हैं— "दुनिया में विना शारीरिक अम के मिक्स मागने का अधिकार केवल सच्चे संन्यासी को है। सच्चे सन्यासी को—जी ईश्वर-मिक्त के रग में रंगा हुआ है, ऐसे संन्यासी को ही—यह अधिकार है। क्योंकि ऊपर से देखने से मले ही ऐसा मालूम पढ़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर मी अनेक दूसरी वातों से वह समाज की सेवा करता है।"

# सामाजिक पहलुओं का धार्मिक रूप

भारतीय समाज प्रारंभ से ही धर्म-प्रधान रहा है। उसका सामाजिक पहलू श्राध्यात्मिकता से श्रोत-मोत रहा है। जिस प्रकार लोकोत्तर पुरुपो ने धर्माचायाँ ने मोच्च-साधना के नियमो का 'धर्म' शब्द के द्वारा संग्रह किया, वैसे ही लौकिक पुरुगों ने, समाज-शास्त्रियों ने भी समाज-व्यवस्था के नियमों का 'वमें'-शब्द से निरुपण किया। मीष्म पितामह ने कहा है-- "जी मनुष्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ वैसा वर्ताव करना धर्म-नीति है। मायावी के साथ माया और साधु पुरुष के साथ साधुता का वर्तात्र करना चाहिए है <sup>२०3</sup>। <sup>9 क्</sup>त्राततायी को मारने में दोप नहीं हीता<sup>२७४</sup>।" "जो ऋनार्य सामादि छपायों से सिखाये जाने पर भी न सीखें, विल्क स्त्राततायी वनकर स्रायें, ती उन्हें शीघ ही मार देना चाहिए। उनके मारने यें कोई दौप नहीं रण्य ।" "कहीं पर दया करना धर्म है--जैसे दीन-दुःखियो की सहायता करना, कहीं पर निर्दयता धर्म है—जैसे आक्रमणुकारी की कुचल डालना विकास समित को निवसी की जिल्ला की ही निवसी की प्रकट करते हैं। कीटुम्बिक प्रथा भी भारतीय समाज का प्रमुख श्रंग रही है। उसको मजबूत बनाने के लिए भी समाज शास्त्रियों ने विविध प्रकार के धर्मों का निर्माण किया। इन्हम्ब के मुखिया के लिए इन्हम्ब का मरख-पोषण करना, सन्तान के लिए वृद्ध माता-पिता की सेना करना आदि-आदि अनेक ऐसे धर्म वत्लाए, जिनके द्वारा यह व्यवस्था खस्य रूप में चलती रहे |

दीन-बुखियों के लिए भी राल्य की या समाज की कोई सामृहिक व्यवस्था नहीं थी। इसलिए समाज-शास्त्रियों ने उनकी सहायता करना, उन्हें दान देना आदि-आदि प्रवृत्तियों को भी महान् धर्म वना डाला। दान समाज का प्रमुख श्रंग वन गया और वह चलते-चलते लोकोत्तर धर्म की व्यवस्था में भी धुस गया। फल यह हुआ कि हजारो परिवार, लाखो व्यक्ति भिद्धुक वन गए। समाज के सिर भार वन वैठे। 'दान' एक सामाजिक नीति थी, इसीलिए सभी ने उसे बद्धाया-चढाया और वह खु फैला।

श्वाज समाज की ज्यसस्था वदल गई है—पूर्ण रूप से वदल नहीं पाई है तो मी वदलना चाहती है। अब भिज्जुकों को यह बताया जाता है कि अम किये विना किसी के दान पर जीना, दयनीय—अनुकम्पनीय दशाए बनाकर दूसरों के दिल में अनुकम्पा—दया के भाव पैदा कर भीख मागना महापाप है। इस नवीन व्यवस्था में भिज्ञमां को—दीन, दु.खी, असहाय और अपाञ्च वनकर मागने वालों को जो दान देते हैं—वे समाज के घटक तथा हितकर नहीं माने जाते।

आज की समाज-व्यवस्था वताती है कि असहायों से उचित अम करवाकर उन्हें मजदूरी अथवा अम का प्रतिफल दो, भीख मत दो । विना अम लेना व देना—दोनों पाप हैं। पुरानी व्यवस्था में 'दान' का स्थान था, आज की व्यवस्था में अम का स्थान है। उसमें बान धर्म था, इसमें अम धर्म है। आखिर हैं दोनो समाज की व्यवस्थाए। पहली में विकार आ गया, इसिलए वह टूट गई। नवीन समाज की जिसकी आवश्यकता है— उसका विकास किया जा रहा है। आपाड़ों के लिए राज-कीय व्यवस्था होती है। आज की दुनिया में वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो अपाहिजों की समुचित व्यवस्था न कर सके। जिस राज्य में भीख और दान की प्रया है, वह आधुनिक दुनिया में पूर्ण सम्मान नहीं पा सकता। सचमुच जो अपाड़ नहीं हैं, केवल दान की प्रया के आधार पर परम्परा के अनुसार मुक्त का खाते हैं, उनके वारे में महात्मा गांधी ने एक वार कहा था— विना प्रामायिक परिभ्रम के किसी भी चगे मनुष्य को मुक्त में खाना देना मेरी आहिसा वदांस्त नहीं कर सकती। अगर मेरा वशु चले तो जहाँ गुफत खाना मिलता है, ऐसा प्रत्येक 'सटावर्स' या 'अन्न-चेन' में बन्द करा दूं।"

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दान किस रूप में चला और आज वह किस भूमिका पर आ कर रका है। प्राचीनतम या प्राग् ऐतिहासिक युग का वर्णन करने वाले साहित्य में मिलता है कि "न कोई याचक था और न कोई दानी।" लोक इस प्रथा से अनिभन्न थे। भगवान् ऋषभनाथ ने दीचा के पूर्व अपने गोत्रियों को दान दिया, तब से ब्यावहारिक दान चला<sup>२७७</sup>। श्रेयांसक्रमार ने मगवान ऋष्मनाय को भिद्या दी: तब से त्यागी, श्रमण एवं संन्यासियों को उनके संयमी जीवन-निर्वाह के लिए अपनी खास-पेय-परिषेय वस्तुत्रों का विसाग देना-यह त्यागरूप दान चला<sup>२७८</sup>। ब्राह्मण्-दान भी उसी समय चला<sup>२७९</sup>। क्रमशः ज्यो-ज्यो समाज बढता चला गया. त्यो-त्यो उसकी समस्याए बढती गईं । दीन, दुखी, श्रनाथ, श्रपाङ्ग ब्यक्तियों की संख्या वहने लगी, तब पुरुष-दान और अनुकम्पा-दान की एरम्पराएं चलीं, जिनके वर्णन से ऐतिहासिक युग का साहित्य भरा पड़ा है। इस युग में जैन श्रीर बैटिक दोनों के दान विषयक साहित्य में संघर्ष के बीज उपलब्ध होते हैं। बैटिक साहित्य में 'पात्र और अपात्र'-इन शब्दो द्वारा यह चर्चा गया " । जैन साहित्य मे 'सर्यात श्रीर ऋसंयति' तथा 'पात्र, ऋपात्र और कुपात्र'-इस रूप में उसकी वही-वडी चर्चाएं चलीं ३८९ । वि० १८ वीं शती के प्रारम्भ में आचार्य भिन्न ने 'अनुकम्पा-दान' को धर्मार्थ या पुण्यार्थ मानने का प्रत्यक्ष विरोध किया। श्रीर 'वह सामाजिक सम्बन्ध है, दान है ही नहीं?-इसका प्रचार किया | आज का समाज भी उस दान-प्रथा को उठाकर उसके स्थान पर अम तथा सम्मानपूर्ण प्रवन्ध की व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहा है। यह आदि काल से आज तक की भारतीय दान-प्रथा की एक स्थल रूप रेखा है।

धर्म, दया, दान, उपकार, आदि के लौकिक और लोकोचर—थे दी भेद करने का कारण है—सामाजिक और मोच धर्म का भेद समकाना। क्योंकि इन शब्दों का व्यवहार समाज और अध्यात्म, दोनों के तत्त्वों का प्रकाशन करने के लिए होता है।

भगवान् महावीर समाज के व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग के प्रवर्तक वे<sup>२८२</sup>। जन्होंने सामाजिक नियमो की रचना नहीं की, ज्ञाल-साधना के नियमो का उपदेश किया धा<sup>२८३</sup>। जनकी दृष्टि चिश्विक दुःखों के प्रतिकार में न<sub>्</sub> जाकर दुःख परम्परा के मृल का जन्छेद करने पर लगी हुई थी<sup>२८६</sup>। उन्होंने सुनि धर्म श्रीर श्रावक-धर्म के मृल का जन्छेद करने पर लगी हुई थी<sup>२८६</sup>। उन्होंने सुनि धर्म श्रीर श्रावक-धर्म

का उपदेश किया रेप | मुनि-धर्म के पाच बत हैं | आवक धर्म के पाच अग्रुवत हैं । आवक समाज में रहकर धर्म पालन करता है, इसलिए उसके कर्म जैन दृष्टि के अनुसार तीन मागो में वट जाते हैं:---

- १ : विहित ।
- २ : निषिद्ध ।
- ३ : अविहित-अनिषिद्ध।

पाच अग्रुवत मोच्न-मार्ग के साधक हैं, इसलिए विहित हैं। जो कर्म आत्म-हित श्रीर समाज-हित, दोनो दृष्टियों से अनुचित हैं, वे निषिद्ध हैं श्रीर जो सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, उपादेय हैं—वे न तो विहित हैं श्रीर न निषिद्ध। विहित इसलिए नहीं कि वे मोच्च के साधन नहीं हैं, निषिद्ध इसलिए नहीं कि उनके विना ग्रहस्थ-जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। 'निषिद्ध' को छोड़ने पर आवक के लिए दो प्रकार के कर्म रहते हैं—(१) विहित श्रीर (२) अविहित-श्रीनिषद्ध।

इसी आशाय को पूर्ववर्ती आचायों ने लैंकिक और लोकोत्तर—इन दो शब्दो हारा व्यक्त किया है । जो मोच्च के लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज-व्यवस्था के लिए हो, वह लीकिक । आज की मापा में इन्हें क्रमशः आध्यात्मिक और सामाजिक कहा जा सकता है ।

धर्म के सम्प्रन्थ में यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्था का नियम मात्र है, तब तों समाज-शास्त्र जिसका विधान करें, वहीं विद्वित, जिसका निषेध करें, वहीं निषिद्ध, जिसे अच्छा माने, वहीं अच्छा और जिसे उपयोगी होगा। और यदि धर्म के सम्बन्ध में कुछ दूसरी मान्यता हो कि वह सामाजिक धरातल से उँचा है, आत्म वाद की मित्ति पर अवस्थित है, आत्मा से परमात्मा—नर से नारायण वनने का, ससार से मोच्च की और ले जाने का साधन है तो समाज के सब नियम धर्म-शान के द्वारा विद्वित हो ही नहीं सकते। जिन कायों में हिंसा, मोह, राग, द्वेप की परिण्यति होती है, वे समाज के लिए चाहे कितने ही उपयोगी, अग्रावश्यक, अच्छे या उपादेय हो, फिर मी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते।

## लौकिक अलोकिक

चिन्तन एक इतगामिनी धारा है, जिसमे धर्मियो के ध्वार-चढाव होते हैं। धर्में ऊपर छठती है तब ऊर्घ्य गमनं की कल्पना होती है, वह नीचे त्राती है तब निमन्गमन की कल्पना होती है। देखने वाला कह सकता है— यह असंगति है। पर जल-धारा को यह केंसे मान्य होगा ह वह विसगति नहीं, किन्तुं गति का क्रम है। ऐसा क्रम सबमें होता है। जीवन में जो नानात्व है, वह विसगति नहीं है। हमारा जीवन अनेक विरोधी तस्वों का सहच सामक्षस्य है। वह लौकिक भी है और अलौकिक भी है। यदि वह लौकिक ही हो तो अलौकिकता की कल्पना व्यर्थ होगी और यदि वह अलौकिक ही हो तो उसे लौकिक मानने का कोई अर्थ नहीं होगा।

श्रारीर लौकिक है, इसलिए श्रारीर-प्रधान-दृष्टि को इम लौकिक जीवन कहते हैं। श्रारमा श्रालौकिक है, इसलिए ख्रारम-प्रधान-दृष्टिकोण को इम श्रालौकिक या आध्यािरमक जीवन कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर हम जीवन को दो दृष्टियों से देखते हैं। यह जीवन का वॅटवारा नहीं है, यह उसकी गित-विधियों का वॅटवारा है। धर्म हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर को आवश्यकता है—भोजन की, पानी की और पदार्थों की। वह खय पदार्थ है और पदार्थ तक ही उसकी गित है। धर्म की आवश्यकता है आराम को। जिन्हे आत्मा में आत्था है, उनके लिए धर्म का मूल्य सवोंपरि है। जिन्हे आत्मा में विश्वास नहीं, उनके लिए धर्म का मूल्य सवोंपरि है। जिन्हे आत्मा में विश्वास नहीं, उनके लिए धर्म जा उपयोग किए विना नहीं जी सकते, पर उनकी हिए में उसका कोई खतन्त्र मूल्य नहीं होता। अमारमवादी मी धर्म के सामान्य नियमों का अनुगमन करते हैं, पर उनका लह्य धर्म के द्वारा आरमा को सुक्त करने का नहीं होता।

इस समय हमारे सामने तीन दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार ही नहीं करते। उनके कर्तव्य-निर्ण्य के माध्यम देश, काल और परिस्थित होते हैं। इन्छ लोग धर्म को खीकार करते हैं और समाज की हर आवश्यक सेवा को धर्म मान कर्तव्य और धर्म को खीकार करते हुए भी धमाज और धर्म को एक ही मानते हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार करते हुए भी धमाज का आरम-विकास करने वाली सेवा को ही धर्म मानते हैं। वे धर्म और कर्तव्य को का आरम-विकास करने वाली सेवा को ही धर्म मानते हैं। वे धर्म और कर्तव्य को सर्व्या एक नहीं मानते। सामाजिक अध्युदय की दृष्टि से पहला विकल्प जितना

सरल है, स्तना धूसरा या तीसरा नहीं है। तीसरा इसिलए सरल नहीं है कि नह धर्म को समाज के अभ्युत्य का प्रमुख साधन नहीं मानता, बूसरा इसिलए नहीं कि वह समाज के अभ्युत्य को प्रधानता देता है और स्तका साधन बनाता है—मोस्त के हेतुभूत धर्म को। वह जिस साध्य की प्राप्ति के जिए धर्म है, स्ते गीण करता है और जो साध्य गीया है, स्ते प्रधान बनाता है।

समाज के अध्युदय के लिए जितना महत्त्व अर्थ-नीति और व्यवस्था का है, जतना धर्म का नहीं है और समाज-विकास के लिए जितना महत्त्व धर्म का है जतना अर्थ नीति और व्यवस्था का नहीं है। अध्युदय से हमारा अभिप्राय है—मौतिक प्रगित और विकास से हमारा अभिप्राय है—चारिनिक प्रगित। समाज का भीतिक सस्थान अर्थ से आगे बढता है। धर्म का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना ही है कि उसका अर्थ-नीति पर अकुश रहे, उसे विकृत न होने दे। समाज का चारिनिक विकास धर्म से होता है। अर्थ का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना ही है कि परिष्कृत अर्थ-नीति में धर्म को विकसित होने में बाह्म परिस्थिति-जनित किटनाई का सामना नहीं करना पडता। अध्युदय और विकास को एक मानने पर इधर धार्मिक जित्ताएं बढ़ों तो उसर समाज-व्यवस्था भी जिटल बनी। इसीलिए समय-समय पर समाज के प्रमुखों और चिन्तकों को कहना पडा—धर्म और समाज-व्यवस्था का मिश्रण न किया जाए।

डा॰ वाराचन्द ने अपने रेडियो भाषण में कहा— जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध आध्यारिमक अनुभव से और सला, लाग जैसे शाश्वत सिद्धान्तों से है, वहाँ तक इसके बारे में कोई मगड़े की गुजाइश नहीं। अर्थ और राजनीति से इसका सम्बन्ध जोड़ना छन्तित नहीं। क्योंकि ये वातें देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि इनमें परिवर्तन का विरोध किया जाय तो समाज गतिहीन और जह हो जाता है। इसलिए समाज या राजनीति के सामयिक परिवर्तनों को धर्म में परिवर्तन नहीं समझना चाहिए। आज के युग में इहलीकिक और पारलीकिक विषयों को अलग रखना ही ठीक है।

दैनिक 'हिन्दुस्तान' के सम्याटक ने इनके मापण का साराश इन शब्दों में दिया है—"आकाशवायी दिल्ली से ६ अगस्त १९५८ को राष्ट्रीय कार्यक्रम में डा॰ ताराचन्द ने 'धर्म और राजनीति' विषय पर अंग्रेजी में मापण किया। सन्होंने कहा—धर्म का जो आध्यातिमक रूप है वह नहीं बदलता, न उसके बारे में कोई विवाद हीना चाहिए, पर धर्म का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप है, उसमें जमाने के साथ परिवर्तन जरूर होता है । इस परिवर्तन का अर्थ धर्म में परिवर्तन या हस्तच्चेप न समका जाना चाहिए। उचित यह है कि आध्यातिमक बातों में राज्यका हस्तच्चेप न हो और राजनीतिक या सामाजिक निपयों में धर्म दखल न दे।"

## धर्म क्यों ?

अनात्मवादी धर्म को नही मानते। वे नीति को खीकार करते हैं और उसके उद्देश्य में वे स्पष्ट हैं। उनके अभिमत मे— "नीति एक सामाजिक आवश्यकता है और मनुष्य एक सामाजिक आणी है।" वस, यही विचार नीति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है <sup>2 2 8</sup>।

श्राहार, श्वासोव्छ्वास, इन्द्रिया, भाषा और मन—ये न ख्रात्मा के धर्म हैं और न पुदुगल के } ये संयोगज हैं—ख्रात्मा और शरीर दोनो के संयोग से उत्पन्न होते हैं।

भृष्त न आत्मा को लगती है और न शरीर को। मोग की इच्छा न आत्मा में होती है और न शरीर में। आत्मा और शरीर का योग जीवन है। जीवन मे भृष्त भी है और मोग भी है। ये व्यक्ति के निजी धर्म हैं। इनकी पूर्ति कभी वैपक्तिक प्रणाली से होती होगी पर जब से समाज बना, शासन का उदय हुआ तब से इनकी पूर्ति सामाजिक प्रणाली से होती हैं। सामाजिक दायिल क्रमशः विकसित हुआ है।

साधन अधिक होते हैं और उपमोक्ता कम, तब भूख और मोग समस्या नहीं बनते । साधन कम होते हैं और उपमोक्ता अधिक, तब वे समस्या वन जाते हैं, साधन पर्यात होने पर भी यदि संग्रह की वृत्ति अधिक होती है तो वे समस्या वन जाते हैं। आज सन्धमुच वे समस्या वने हुए हैं—आयः सभी जगह, विशेष रूप से उन देशों में, जो अविकरित या अल्प विकरित हैं। आज के शासन तंत्र इनके समाधान में अनवरत लगे हुए हैं। सिन्न-भिन्न सामाजिक प्रणालियों का विकास इती उद्देश से हुन्या है। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए समाज की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग और विकास हो—यह समक्ष में आने जैसा है।

इन दिनो एक नया विचार सामने आ रहा है, उसका सकेत है कि भूख और

भोग की समस्या के समाधान में धर्म का योग होना चाहिए। भूखे लोगो की उपेचा कर, जनकी स्त्रोर ध्यान न देकर जो धर्म चलता है वह क्या धर्म है 2

लाखों आदमी भूख की समस्या से चितित हैं, उस दशा में धार्मिक लोग धर्म का उपदेश दें, उसका क्या अर्थ हो सकता है, जब तक वे भूखो की भृख मिटाने का यक न करें।

यह विचार कोई सर्वथा नया नहीं है। नया मैंने इसिलए कहा है, कुछ जन-सेवक इसकी चर्चा आजकल अधिक करते हैं। जो बुद्धिवादी या समाज-विद्यान की दृष्टि से सोचने वाले हैं—ने इस विचार को अधिक महत्त्व नहीं देते। उसके पीछे एक निश्चित धारणा है और वह यथाये है। हम मावावेग से मुक्त होकर देखें वो यह स्पष्ट दीखेगा कि समाज की समस्या का समाधान सामाजिक व्यवस्था के समयी-चित्र परिवर्तन से जितना खलम होता है, उतना दूसरे प्रकारों से नहीं।

जीवन की भौतिक समस्याओं का समाधान यदि धर्म के पास हो और यदि धर्म का छहेश्य छनकी पूर्ति करना हो तो छसे समाज-व्यवस्था से अधिक मूल्य नही दिया जा सकता। मौतिक और आतिसक—ये दो मिन्न कोटि के अखितल-क्रम हैं। मौतिक अखितल-क्रम सामयिक है और आतिसक अखितल-क्रम नैकालिक। सामयिक व्यवस्था के साथ शैकालिक तत्त्व की संगति नहीं विठाई जा सकती। ये दो मिन्न दिशाए हैं—एक बन्धन है और एक मुक्ति। मौतिक जगत् आतिसक अखितल को मिध्या या प्राप्त मानता है और आतिसक जगत् मौतिक छपमोग को बन्धन कारक मानता है।

यद्यपि एक ही व्यक्ति मौतिक और आध्यात्मिक दोनो प्रकार का जीवन जी सकता है, जीता है, किन्तु एक ही साथ दोनो प्रकार के जीवन नहीं जिये जा सकते, तात्मर्य की भाषा में एक ही क्रिया के द्वारा दोनो की आराधना नहीं की जा सकती। भौतिक पदार्थों का प्रयोग किए विना कोई भी देहधारी नहीं जी सकता—यह जितना सच है उतना ही सच यह है कि पुद्गल और आल्मा में सक्त्य-कृत विरोध होता है, क्रियात्मक विरोध नहीं है। पौद्गलिक पदार्थ वार्मिक के लिए साधक या वाधक कुछ भी नहीं हैं। वे अपने सक्त्य में हैं, आत्मा अपने सक्त्य में हैं।

विरोध या ऋसंगति इनके सयोग की उपज है। आतमा पुर्गलो के सम्पर्क में ऋग जब उनमें मूर्व्छित हो जाती है—जनकी ;उपल्लिघ के लिए आपने ऋस्तित्व के प्रतिकृत कार्य करती है तब जनमें बिरोधी योग बनता है। जस स्थिति में सुद्रम पुद्गल श्रात्मा से चिपट जाते हैं। धनकी प्रतिक्रिया श्रात्म-हित के प्रतिकल होती है। वे चैतन्य को आवृत्त करते हैं। इसीलिए धर्म के मनीपियों ने कहा-मुच्छी से बचो ; मुच्छा से बचने के लिए पौट्मलिक पदार्था के सम्पर्क से बचो । त्रावश्य-कता को भी अनिवार्यता की कोटि मे ले आओ। अनावश्यक मत लो और आव-श्यक भी वह लो, जो अनिवार्य हो। पदार्थ मले हों, आसक्ति न हो-यह सिदान्त जितना सरल है, उतना ही कठिन इसका आचरण है। पदार्थ को त्याने विना श्रासक्ति को त्याग सके-यह सामान्य क्रम नहीं है। अपवाद में कल छदाहरण मिलते हैं, उन्हें सामान्य सिद्धान्त के रूप में व्यवहृत नहीं किया जा सकता।

लगभग सभी धर्म-प्रवर्तको ने कहा-भोग छोड़ो. लाग करो। लाग हमारे श्राध्यात्मिक विकास का सर्वोगरि मन्त्र है। त्याग को केवल निवेधात्मक कहने वाले इस तथ्य को मुला देते हैं कि अाज्यात्मिक जगत में आत्मा के लिए उपादेय कुछ भी नहीं है। आतमा अपने आप में पूर्ण है। उसकी पूर्णता हेय पदार्थ सहस पौदगिलक पदार्थ से तिरोहित रहती है। वह आत्मा का स्पर्श तभी कर सकता है जब आरमा का उसमें लगान होता है। लाग का अर्थ है—उसमें आरमा का लगान न रहे, नए सिरे से वह आल्मा का स्पर्शन करे। हेय श्रंश का त्याग होता है, इसका अर्थ है--अपदिय अंश का निकास होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्नात्मा का विकास होता है। काण्ट ने कहा—नैतिक उच्चता के साथ सुख का साहचर्य होना चाहिए। त्याग संयम है, नैतिक चचता है। स्त्रानन्द स्नात्मा का सहज स्तरूप है। जब हेय ग्रंश की निवृत्ति होती है, तब ग्रानन्द का ग्रस्तण्ड स्रोत फूट पड़ता है।

मनुष्य सामाजिक प्राची है---यह चिरपोपित मान्यता है। समाज की यह श्रपेचा है कि मनुष्य एक निश्चित सीमा तक त्याग या आत्म-नियन्त्रण करें। इसमें धर्म के प्रति आरश्या रखने यान रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सर्व सामान्य भूमिका है। मुमुत्तु लोग समाज की अपेद्या को सामने रखकर आल्प-नियन्त्रण नहीं करते । वे क्रात्मा को चर्च्च गामी बनाने के लिए वैसा करते हैं । सामाजिक प्राची में प्रायोपणा, विषयेषणा और सुतैषणा होती है। वह चनके लिए कामना भी करता है, पर यह धर्म की उपासना नहीं है।

धर्म का अनुष्ठान आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है <sup>२८७</sup>। भगवान् महावीर ने कहा---

- (१) "इह लोक के लिए धर्म मत करो,
- (२) परलोक के लिए धर्म मत करी,
- (३) पूजा श्लाघा के लिए धर्म मत करो,
- (४) केवल आत्म-शृद्धि के लिए धर्म करो 244 |"

भोतिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का चिद्धान्त तय वना होगा, जब वह कनता के लिए दुष्पाप्य थी। समाज-व्यवस्था के द्वारा जब वह सुप्राप्य हो गई, तब उसके लिए समाज-व्यवस्था के अतिरिक्त धर्म की आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार जिन-जिन अगम्य और दुष्पाप्य पदायों की उपलब्धि के लिए मनुष्य इच्छुक थे, उन्हीं के लिए धर्म करते गए। पर यह यथार्यवादी दृष्टिकीया नहीं है। पदार्थ सुप्राप्य को वने हैं, वे धर्म के द्वारा नहीं वने हैं।

न्नातमा मौतिक पदार्थ नहीं है, जो किसी समाज-व्यवस्था द्वारा उपलब्ध किया जा सके। वह इन्द्रिय, भन ओर बुद्धि से परे हैं। उसकी उपलब्धि के लिए इनकी स्थिरता अपेदित है। ध्यान ग्रीर साधना की पद्धित का विकास इसी निमित्त से हुआ है।

मन, वाणी और शरीर की चन्चलता जितनी श्रीधक मिटती है, उतनी ही श्रीधक उनकी उपलब्धि होती है। पदार्थ की प्राप्ति के लिए भी स्थिरता की ससीम साधना करनी होती है, किन्तु उनकी श्रासीम साधना केवल श्रास्मोपलब्धि के लिए ही की जानी है। श्रान्मवादी का चरम तस्त्र हश्य जगत् से आगे नहीं है। श्रात्मवादी का चरम तस्त्र हश्य जगत् से आगे नहीं है। श्रात्मवादी का चरम तस्त्र हश्य जगत् की श्रार्थना केवल श्रात्मवादी के लिए है, इसीलिए वह धर्म का श्रान्वरण करता है। इन्द्र ने राजिंप नामि से कहा—पार्थिन। श्राश्चरं है कि तुम प्राप्त मोगों का स्थाग करते हो श्रीर स्थाम भोगों की प्रार्थना करते हो श्रीर स्थाम स्थाम स्थाम स्वी स्थाम स्थाम

राजिं ने कहा— "ये काम भोग शल्य हैं, विप हैं, आशीविप सर्प के समान भयकर हैं। जो इनकी प्रार्थना करता है, वह काम-भोगों को मोगे विना भी दुर्गित में जाता है<sup>२८९</sup>। . विरक्त आत्मा की मोख में जो आस्था होती है, उसे अनुरक्त आदमी नहीं पकड़ सकता और अनुरक्त की पदार्थों में जो आस्था होती है, उसे एक विरक्त आदमी नहीं समस्त सकता । किन्तु यह स्पष्ट है कि मोग के लिए यदि धर्म हो तो उसका वास्तिक उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है और धर्म से यदि मोग मिलते हों तो उसका सरूप ही नष्ट हो जाता हैं।

भृगु पुरोहित ने कहा—पुत्रो ! जिसके लिए लोग तप करते हैं, वे सब धन, स्त्रियां, सजन और काम-भोग तुम्हें प्राप्त हैं, फिर किसलिए तुम मुनि बनना चाहते हो ! पत्रो ने कहा—पिता । धर्म की जाराधना करने में धन, खजन और काम-भोगोका

क्या प्रयोजन १ २९०

धन से भौतिक जीवन को मुखद बनाया जा सकता है, अपनी या पराई किटनाइयों को मिटाया जा सकता है । विषमता से छत्यत्र दीर्मनस्य का अन्त किया जा सकता है, किन्द्र धर्माराधना के लिए छसका कोई प्रत्यन्त छपयोग नहीं है । परोच-सहायता की बात दूसरी है । मौतिक स्थिति कहीं आत्मिक विकास की और आरिमक स्थिति कहीं भौतिक विकास की परोच्न सहायक हो सकती है ।

प्रश्न क्रमी शेष है कि जो क्रविकित्त जातिया हैं, जिनके समसे मूख, व्याधि क्रांति क्रनेक समस्याएं हैं, उनकी सेवा में जो न लगे, दिरद्र नारायण की उपासना न करे, गरीबी मिटाने का यज न करे, उसकी धर्म-साधना कैसी है ? यह करणा का मनोभाव है । पुरानी समाज-ध्यवस्था में करणा का विशेष महत्त्व रहा है । समर्थ क्षीग हीन-दीन जनो पर दया दिखाए—इस करणा धर्म को मान्यता मिलती रही है । वर्तमान युग क्रिथकार जागरण का युग है । इसमें करणा को महत्त्व नहीं दिया जाता । अविकित्त जातियों का विकास करना, गरीबी को मिटाना, सब को मौतिक विकास का समान अवसर देना, आज की समाज-ध्यवस्था के प्रधान अंग हैं । इन समस्याओं को धर्म के हारा कैसे युलम्साया जा सकता है, मौतिक विकास में धर्म कहाँ तक साथ दे सकता है ? यह गंमीरता पूर्वक विचार करने योख है । यह निश्चित है कि समाज में अविकित्तित और विकासत का मेर रहा, एक एक में गरीबी और दसरे एक् में बहुलता रही, तो क्रुरता बढ़ेगी, ध्रूष्णा फैतेगी और हिंसक कान्ति की सभावना युद्ध हो जाएगी । इस परिस्थिति को युलमाने के लिए अविकित्त की समावना के लिए अविकित्त का मौतिक साधनों से सम्यन्न करने का जो यन किया जाता है, उसका जातियों को मौतिक साधनों से सम्यन्न करने का जो यन किया जाता है, उसका

खल्प मत्ते ही आध्यात्मिक न हो, परन्तु परिस्थिति से चत्पन्न हिंसा की उत्तेजना की रोकने की दिशा में वह महत्वपूर्ण कदम है।

भौतिक विकास का समाज-व्यवस्था की दृष्टि से, आत्मिक विकास का आध्या-तिमक दृष्टि से मूल्य आका जाए तो उनके स्वतन्त्र अस्तित्वो का हनन भी नहीं होता और किसी अनात्मवादी या आत्मवादी के सामने कोई समस्या भी उपस्थित नहीं होती।

धर्म की उत्पत्ति मय, दुःख आदि निमित्तो से नही हुई है, उसका निमित्त आत्मा का विकास, मुक्ति या पूर्यांता की उपलब्धि है ।

जिनका दृष्टिकोख न पूरा सामाजिक है और न पूरा श्राध्यात्मिक है, वे न केवल समाज के अध्युदय के लिए ही नीति को खीकार करते हैं और न निकास के लिए ही घर्म को । वे अध्युदय और निकास दोनों के लिए धर्म का सहारा लेना चाहते हैं। परियाम यह होता है कि न नीति सफल होती है और न धर्म, न अध्युदय होता है और न निकास | कोई मी सामाजिक व्यक्ति अध्युदय और नीति की तब तक स्पेक्षा नहीं कर सकता, जब तक वह सामाजिक जीवन जीता है, किन्तु निकासकी मावना स्ट्युद्ध होने के कारण वह धर्म की आराधना भी करता है। यह अध्युदय और निकास, नीति और धर्म के प्रति सामजस्यपूर्ण दृष्टिकोख है।

### धर्म क्या है ?

धर्म शब्द अपने आप में उलक्षन मरा है। वह अभ्युद्य के हेतुभूत विधि-विधानों व मोच के ताधनो तथा और भी अनेक अथों का वाचक है। अधिक उलक्षन का कारण मी यही है। यदि धर्म शब्द मोच के ताधनो का ही वाचक होता ती सम्भवतः इतनी उलक्षनें नहीं वदतीं। अपने आपको सुधारक या कान्तदशीं मानने बाले मी अपनी हर सामाजिक प्रवृत्ति को धर्म का रूप देने का लोम-सवरण नहीं कर पा रहे हैं—यह बहुत बड़ा आएचर्य है। अभ्युद्य और विकास में कोई अन्तर ही न हो, नीति और धर्म एक ही हो तो धर्म को अभ्युद्य की मूमिका से आगे से जाने का अर्थ ही क्या है श समाज-नीति से प्रथक् उसके अस्तित्व का सीकार ही क्यों श धर्म का स्वीकार इसीलिए तो है कि उसका साध्य अभ्युद्य से भिन्न है। धर्म का स्वतन्त्र अस्तित्व इसीलिए तो है कि उसका स्वरूप नीति से भिन्न है। नीति से हमारा श्रमिप्राय है जीवन-यापन की व्यवस्थित पद्धति, श्रम्यद्यकारक व्यवस्था। इसका खरूप घर्म से इसलिए मिन्न है कि घर्म का आदि, मध्य या अन्त जो फ़ुछ भी है वह अहिंसा है और नीति के सामने सर्वोपरि प्रश्न होता है--सामाजिक जीवन की उपयोगिता। सामाजिक उपयोगिता के लिए हिंसा त्रावश्यक ही तो वह नीति को मान्य हो सकती है, होती है, पर धर्म को वह मान्य नहीं हो सकती। खेती सामाजिक जीवन की अपेद्धा है, इसलिए वह हिंसा होते हुए भी नीति हारा सम्मत है। धर्म-सम्मत इसलिए नहीं कि वह हिंसा है, मले फिर वह अनिवार्य हो। एक दिन मोचार्थी को उससे मुक्त होना होता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने लिखा हैं--- 'खेती इलादि आवश्यक कर्म शरीर-ज्यापार को तरह अनिवार्य हिंसा है। उसका हिंसापन चला नहीं जाता है और मनुष्य ज्ञान और भक्ति के द्वारा अन्त में इन श्रमिनार्य दोषों से मोच प्राप्त करके इस हिंसा से भी मुक्त हो जाता है " " प्रसरी जगह वे इस तथ्य को इन शब्दों में स्वीकार करते हैं-- "यह बात सच है कि लेती में सहम जीवो की अपार हिंसा है 222 ।" धर्म की भूमिका पर चिन्तन करने वाले प्रायः सभी धर्माचायों ने कपि को अहिंसा-वर्म नहीं माना है। वहा आधर्य तो यह है कि राजनीति की कसौटी पर धर्म को परखा जाता है। धर्म मोच की कसौटी पर ही खरा चतर सकता है, राजनीति की कसीटी पर नहीं । धर्म की चर्चा निर्विकल्प-समाधि, जीवन-मुक्ति, पूर्ण संवर, पूर्ण अिकया और शरीर-मुक्ति तक चली जाती है, पर राजनीति इसे कव मान्य करेगी। आखिर हमें अपनी-अपनी सीमा के विधि-निपेधी का ध्यान रखना चाहिए। धर्म के विधि निपेधी को राजनीति या समाज-नीति की दृष्टि से तीलें श्रीर उनके विधि-निषेधों को धर्म की दृष्टि से तीलें तो उनमे पूर्ण सामजस्य कैसे होगा ! आत्म-विकास के जो उपादान हैं, वे धर्म हैं। आत्म-स्थिति ही धर्म है।

## प्रवृत्ति और निवृत्ति

जब से मोच्च की मान्यता चली है तब से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा मी चल रही है। फुछ लोग प्रवृत्ति को ऋषिक महत्त्व देते हैं और फुछ लोग निवृत्ति को। सच तो यह है कि जीवन-काल में प्रवृत्ति को छोड़ा ही नहीं जा सकता और मोच्च के लिए निवृत्ति की भी उपेचा नहीं की जा सकती। जैन मुनि के लिए पांच समितिया प्रवृत्यात्मक धर्म है और तीन गृप्तिया निवृत्यात्मक धर्म है 283 । कहा जाता है तेरापन्य प्रवृत्ति को धर्म नहीं मानता-इसमें पूरी सचाई नही है। धर्म दो प्रकार के हैं---संवर और निर्जरा। इनमें निर्जरा प्रवृत्यात्मक धर्म है। अनागत कर्म-परमाग्रास्त्री का निरोध सवर से होता है और सचित कर्म-परमाग्राओं का विनाश निर्जरा से होता है। ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मिलकर मोच की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। केवल निवृत्ति से भी मोक्ष नहीं होता और वह केवल प्रवृत्ति से भी नहीं होता। वेरायन्थ के अनुसार निवृत्ति से परिष्कृत प्रवृत्ति धर्म है। असयममय प्रवृत्ति धर्म नहीं है। प्रेम, स्नात्मीपम्य, सल-वचन, सतोष और लाग-ये धर्म हैं। प्रमाचन्न पंडित सुखलालजी की निम्न पक्तियों का अभिमत तेरापन्थ की कब अमान्य रहा है ! वे पिक्तमा थे हैं-- "जो व्यक्ति सार्वभौग महात्रतो को घारण करने की शक्ति नही रखता उसके लिए जैन परम्परा में अखुवतो की सृष्टि करके धीरे-धीरे निवृत्ति की श्रोर आगे बढ़ने का मार्ग भी रखा है। ऐसे एहस्थों के लिए हिंसा आदि दोषों से अशतः यचने का विधान किया है। उसका मतलव यही है कि गृहस्थ पहले दीपी से अचने का अभ्यास करें | पर साथ ही यह आदेश है कि जिस-जिस दीप को वे दूर करें, चस-चस दोष के विरोधी सद्गुर्शों को जीवन में स्थान वेते जाए। हिंसा की दूर करना हो तो प्रेम और आत्मीपम्य के सद्गुणों को जीवन में व्यक्त करना होगा। सख विना बोले और सत्य बोलने का वल विना पाए असख से निवृत्ति कैसे होगी ध परिप्रह और लोम से बचना हो तो सन्तोप और खाग जैसी गुरा-पोषक मब्रियों में श्रपने श्रापको खपाना होगा<sup>२९४</sup>।" परन्तु उनकी वे पंक्तिया जिनकी रचना इन शब्दों में है-"टान का निषेध सार्वजनिक हित प्रवृत्ति का निषेध इतना ही नहीं, जीव-दया पालन का भी निषेध, यह हुई तेरापन्य की निवृत्ति १९५"-चिन्तन की गहराई लिए हए नहीं हैं। तेरापन्य की मान्यता का यह वैसा ही चित्रण है जैसा कि स्याद्वाद का निरसन करते समय शकराचार्य ने किया है। दान समह का श्रावरण है-इस ऐतिहासिक तथ्य को पहितजी जैसे मनीषी व्यक्ति दृष्टि से श्रोकल कर देते हैं-यह आश्चर्य की बात है। क्या जैन आगम साहित्य में अस्यति-दान को धर्म माना है ? 20 क असंयति को दान देकर जो पुरुष-फल की इच्छा करता है. वह जलती हुई अग्नि में बीज बोकर अनाज पाना चाहता है १९७ ।" क्या यह आचार्य श्रमितगति की बाणी नहीं है १ कन्या-दान, गी-दान, मूमि-दान आदि को धर्म की

कोटि में मानने से इन्कार नहीं किया है विष्ट १ यदि यह है तो फिर "तिरार्षय दान का निषेघ करता है"—इस उक्ति के पीछे रहस्य क्या है १ किसी कार्य को धर्म न मानना और उसका निषेघ करना—ये दोनों एक तो नहीं हैं। तेरापंथी लोग असपित-दान को मोच धर्म नहीं मानते—यह दान का निषेध कैसे १ तत्त्व-चिन्तन की भूमिका में महात्मा गाधी ने माना कि खेती में हिंसा है, पर खेती में हिंसा मानने का अर्थ उसका निषेध कैसे होगा १ आवश्यक कार्यों का निषेध नहीं किया जा सकता—यह जितना सच हैं उतना ही सच यह भी है कि आवश्यक होने के कारण हिंसा को अर्थिस और अर्संथम को मोच-धर्म नहीं माना जा सकता।

कृषि में हिंसा है, खाने में भी हिंसा है, जीवन चलाने में भी हिंसा है। जो हिंसा है वह है। उसे खीकार करने का अर्थ है—तथ्य का खीकार। मनुस्मृतिकार ने लिखा है—"यहस्थ के घर गाँच वध-स्थान हें—चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जल का घर<sup>२९९</sup>"। यह तथ्य की खीक़ित हैं। इसका अर्थ निषेध कैसे होया? जीवन की आवश्यकताओं व सामाजिक अपेदाओं का निषेध किया भी कैसे जा सकता है?

विनोवाजी ने लिखा है— "कुछ जैन वन्धु तो खेती करना पाप मानते हैं। खेती के काम से जन्तु को कि हिंसा होती है। पर वह हिंसा लाचारी की हिंसा है। शरीर के साथ-साथ कुछ न कुछ हिंसा खुड़ी हुई है, इसलिए उससे वचकर आप नहीं रेह सकते। धान्य उरपादन करने में हिंसा होती है, तो क्या धान्य का ज्यापार करने में हिंसा नहीं होती? खाना पैदा करने में पाप है, तो क्या खाना खाना पाप नहीं है को नहीं होती? खाना पैदा करने में पाप है, तो क्या खाना खाना पाप नहीं है को है और उसके ज्यापार में मी। वह खाना पैदा करने में भी होती है और उसके ज्यापार में मी। वह खाना पैदा करने में भी होती है और खाने में भी। पर जैन-हिंछ से इसका फिलत यह नहीं कि खेती मत करों, ज्यापार मत करों या मत खाओ। आनन्द आवक मगवान महावीर का प्रधान उपासक था। उसके बहुत वहीं खेती थी। वह किसान भी था और वारह नती भावक भी। खेती हिंसक घन्धा है और ज्याज का धन्धा या ज्यापार हिंसक घन्धा नहीं है—ऐसा गलत विचार भी कुछ लोगों में हढ़मूल बना, पर यह वास्तिवक नहीं है। महापुराण में ज्याज को आर्ति-ध्यान माना है—महाहिया का हेतु माना है। वर्तमान के अधिकाश जैनी खेती नहीं करते, इसका कारण आहिंसा-हिंछ नहीं है।

उसका कारण है-सुविधावाद, ऐश्वर्य और आरामपरता । कुछ स्थानी के, जैसे कच्छ में जैन बन्धु अभी भी खेतीहर हैं। १९ वीं शताब्दी में राजस्थान में भी वहत जैनी खेती करते थे। जो लोग आज लखपती या करोड़पती हैं, उनके वाप-दादा किसान भी थे। जैन धर्म की अहिंसा का खेती से विरोध कहाँ है ? आचार्य मिन्न, ने आवक के बारह वर्तों की विवेचना की है। उसमें उन्होंने आवक को खेतिहर के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रावक गुरु के पास आता है और वारह बतो को स्तीकार करने की प्रार्थना करता है। पहला बत अहिंसा है। उसे खीकार करते समय वह कहता है- "प्रभी। पहले बत में हिंसा का प्रत्याख्यान होता है। हिंसा दी प्रकार की है-त्रस जीवो की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा । स्थावर जीवों की हिंसा न करूँ ती पेट नहीं भरता, इसलिए मैं अस जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ और स्थावर जीवों की हिंसा का परिमाण करता हूँ। एक बात और है—मैं इतना सहिष्णु नही हुँ कि अपराधी को सुमाकर सक्ँ। मै उन्ही जस जीवों को नहीं मारूँगा जी अपराधी नहीं हैं। अहिंसा में सावधानी की वहुत आवश्यकता है, मैं इतना सावधान नहीं हैं। मैं धान तौलता हैं. गाड़ी पर चढकर गायों में जाता हैं. खेती करता हैं. यहाँ बहुत जीव मर जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ सकल्य पूर्वक त्रस जीवों को मारने का प्रत्या-ख्यान करता हँ 3 ० ९ । "

यह प्रसंग आचार्य मिद्धु के दृष्टिकोख पर भी प्रकाश डालता है। सनका दृष्टिकोण यही या कि हिंसा को, मले फिर वह अनिवार्य हो, अहिंसा न माना जाए। जो अहिंसा नहीं है, उसे मोच-धर्म की बुद्धि से न किया जाए। सामाजिक प्रायाधिमाज की आवश्यकताओं को पूरा न करे—यह प्रतिपाद्य न सनका था और न किसी भी तेरापय के आचार्य का कभी रहा है।

### कृषि जो समाज की आवश्यकता है

जहाँ देह है वहाँ आहार है। जहाँ आहार है वहाँ प्रयत्न है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ सहयोग है। समाज और क्या है? सहयोग का विनिमय ही तो समाज है। समाज आकिक नहीं होता वह गुज-माजिक होता है। इसीलिए समाज की जो आवश्यकता है, वह व्यक्ति की आवश्यकता है और जो व्यक्ति की आवश्यकता है, वह समाज की आवश्यकता है। कृषि समाज की आवश्यकता है, जब मनुष्यों के लिए वृत्तज आहार पर्याप्त नही रहा तब वे अन्नाहारी बनें। जैन साहित्य के अनुसार भगवान् ऋषमदेव ने प्रजा के हित के लिए कृषि का उपदेश दिया<sup>302</sup>।

कृषि समाज के निर्वाह और अभ्युदय का हेतु है, इसलिए यह प्रजा के लिए हितकर है<sup>303</sup>।

प्रजा के लिए क्रिष जितनी हितकर है, उतना ही हितकर वाणिव्य है। आयात-निर्यात के विना आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती। समाज के लिए कृषि भी हितकर है, वाि शाल्य भी हितकर है, और भी अनेक कार्य हितकर हो सकते हैं। हिंसा भी समाज के लिए हितकर है। सुरक्षा के साधन और शस्त्रास्त्र भी उसके लिए हितकर हैं। एक शब्द में समाज के लिए जो आवश्यक है वह सब हितकर है। समाज का हित निर्वाह की सामग्री छत्यन्न करने में है--- और अभ्युदय करने में है-- पटायों का विकास करने में है। इस रेखा तक सम्भवतः मतद्भेष नहीं है। एक अनात्मवादी भी-जिसके लिए अहिंसा नीति हो सकती है, धर्म नहीं-समाज का अभ्युदय चाहता है और उसके निर्वाह की साधन-सामग्री को उत्पन्न करना चाहता है। एक आत्मवादी मी वैसा ही चाहता है, जिसके लिए ऋहिंसाका मूल नीति से बढकर होता है। सामाजिक हित का जहाँ प्रश्न है वहाँ एक आत्मवादी और अनात्मवादी दोनों का धरातल एक है। किन्त आत्म-हित का प्रश्न अनात्मवादी के लिए नगण्य है और आत्मवादी के लिए वह महत्त्वपूर्ण है। इसिंसा अगत्मवादी के लिए धर्म है। इसिलए वह जिस प्रकार समाज-हित की दृष्टि से सोचता है, उसी प्रकार हिंसा और ऋहिंसा की दृष्टि से मी सोचता है। जिससे समाज का हित सधता है--निर्वाह और अभ्युदय होता है, वह सारी प्रवृत्ति ऋहिंसा है- यह कैसे माना जाए व यदि यह माना चाए तो इसका निष्कर्ष होगा कि जो समाज के लिए आवश्यक है, वह अहिंसा है और जो अना-वश्यक है, वह हिंसा है।

भगवान् ऋषमदेव ने बनता की आवश्यकता को समक्त कृषि का उपदेश दिया पर उसे अहिंसा नहीं कहा। आचार्य हेमजन्द्र ने लिखा है— "ये सब कृषि, वाणिज्य आदि कार्य सावय हैं— हिंसा के दोष से युक्त हैं, फिर भी खागी (ऋषमदेव) ने लोका- नुकम्पा से प्रेरित होकर इनका प्रवर्तन किया क्योंकि राजा होने के नाते ऐसा करना वे अपना कर्तव्य मानते थे विश्व हो भाव से हिंसा अहिंसा नहीं वन जाती। जो हिंसा है, वह पाप है। पाप का एक अर्थ होता है— निन्दनीय आचरण ।

खेती कोई निन्दनीय आचरण नहीं है। वह समाज सम्मत आचिरण है और धर्मे-शास्त्र की दृष्टि से भी वह जीवन-निवाह का आर्यजनीचित साधन है। '

कर्मार्थ तीन प्रकार के हैं-सावय कर्मार्थ, अल्प सावय कर्मार्थ और असावय कर्मार्थ । सावय कर्मार्थ असि, मिम, कुपि, विद्या, शिल्प और विश्वकर्म के मेद से छह प्रकार के हैं। तलवार, धनुष आदि शख-विद्या-में निपुण असि-कर्मार्थ हैं। मुनीमी का कार्य करने वाले मिष-कर्मार्थ हैं। हल आदि से कृषि कर्म करने वाले कृषि-कर्मार्थ हैं। चित्र, गियत आदि ७२ कलाओं में कृशल विद्या-कर्मार्थ हैं। घोवी, नाई, छुहार, कुम्हार आदि शिल्प-कर्मार्थ हैं। चन्दन, धी, धान्यादि का ज्यापार करने वाले विषक्तमार्थ हैं। ये छहीं अविरत होने से सावय कर्मार्थ हैं। आवक और आविकाए अल्प सावय कर्मार्थ हैं। मुनि जतधारी स्थत असावय कर्मार्थ हैं

पाप का दूसरा अर्थ है असत् कर्म-परमासुओं का वन्धन । इस अर्थ में खेती मी पाप है । उसमें जीवों की हिंसा होती है । उससे वन्धन भी होता है । योडे से सम्यक्त से उसकी मुक्ति हो जाती है, यह भन्ने माना जाए पर जिससे थोड़ा भी वन्धन होता है, उस मुक्ति का साधन कैंसे कहा जाए १ आचार्य विनोवा ने लिखा है—"जो धर्म कृषि को पाय मानता है, वह धर्म नहीं है"—उसका आशय निन्दनीय कर्म से हो तो हमें कुछ नहीं कहना है और उसका आशय यदि वन्धन हो तो हम पह कहने के लिए विवश हैं कि जैन धर्म कृषि को बन्धन कारक मानता है, किन्सु मुक्ति कारक नही । प्रश्नव्याकरण सूत्र में जीवनिकायों की हिंसा के प्रयोजन वतलाए हैं । वहाँ पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा का प्रयोजन वतलाते हुए लिखा है—"अनेक लोग कृषि, पुक्तिरेसी, वावड़ी, कूए, सरोवर, तालाव, चैर्य, खाई, आराम, विहार, स्तूप, प्रासाद, भवन, कोपडी, देवालय, मण्डव आदि अनेक प्रयोजनों से पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा करते हैं देव ।

स्रानन्द भगवान् महानीर को प्रसुख उपासक था। वह हुदुम्न का प्रधान था स्त्रीर एक वडा किसान द्वाप श्रीर भी अनेक जैन किसान हुए हैं। इसमें धर्म का प्रश्न ही क्यों ? जो जीवन-निर्वाह की स्त्रावस्थकता है, अससे किसी भी धर्म का अनु-यायी उदासीन नहीं हो सकता।

स्राज की- बढ़ती हुई जनसङ्ख्या ने ख़िती के प्रश्न को फिर विकट जना दिया है। ख़ेती स्रोर स्निह्म की ज़र्चा नई नहीं है। यह स्नावस्थकता ख़ोर जीवन्यम का दुन्द है, इसिलाए यह चर्चा होना अस्नामानिक भी नहीं है। इस विषय की चर्चा भारत से बाहर भी हुई है। अमरीकी वैज्ञानिक डाक्टर अलेक्जेण्डर एफस्कच ने खित में अहिंसा' शीर्षक अपने लिखित भाषण में अहिंसा के बारे में कई प्रश्न उपस्थित किए हैं।

छन्होंने लिखा है— "पृथ्वी से अन्न को छपजाने अर्थात् खेती करने का— सर्वोपरि अहिंसा पालन के संग मेल नहीं खाता है। खेती में निश्चय ही, बनस्पति के साथ ही नहीं, पशु-प्राणियों के साथ भी संग्राम करना पढ़ता है। जहाँ तक वन-स्पति का सम्बन्ध है, किसान अपनी फसलों के साथ इतनी हिंसा नहीं करता है, जितनी वह अपनी खेती की जमीन पर स्वतः छगने वाले पौधों के साथ करता है।"

"तर्म उच्च ख्रादशों की तरह, अहिंसा के आदर्श का भी पालन करना सहल नहीं है, जिस स्वाभाविक ढंग से मनुष्यों को चलना और खाना खाता है, उस तरह अहिंसा का पालन नहीं आता । जिस संवार में जीवित प्राणी जमीन और खाद्य के लिए निरन्तर प्रतिद्वन्द्विता करते रहते हैं; जिस संवार में एक प्राणी इसरे प्राणियों को खाकर ही जिन्दा रह सकता है, उसमें अहिंसा का पालन अत्यधिक कठिन है। शायद अपने चरम रूप में अहिंसा का खादर्श भी, उस आदर्श की तरह रहेगा, जिस पर पहुँच सकते के बजाय, आदमी पहुँचने की चेष्टा ही करेगा।

महात्मा गांधी ने भी इस विषय पर विशद चर्चा की है ! उन्होंने खेती को अनिवार्य माना है, सदोष मी माना है, उस दोष की ज्ञान खादि के द्वारा मुक्ति हो जाती है, यह भी माना है और व्यवहार-शास्त्र की हिन्द से उसे शुद्ध पुण्य कर्म भी माना है—"हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा मात्र पाप है ! किन्दु जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है, उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता ! इसिलए यजार्य की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य कर्म मानता है 200 ।" व्यवहार की स्मिक्ता में इसे पाप सम्मवतः कोई भी नहीं मानता ! स्मिका-मेद और विभिन्न हिंस्कोणों से देखा जाए तो इसमें कोई किंदिनाई नहीं है !

' कृषि सब लोग करें—यह विचार अम की प्रतिष्ठा के लिए सहज है पर ज्यानः . हारिक है या नहीं—इस चर्चा में यहाँ नहीं जाना है। फिर मी यह स्पष्ट हैं कि संगाजिक जीवन परस्पर के सहयोग की मित्ति पर टिका हुआ है। उसके सहयोग का अर्थ विभिन्न अभी का विभाजन है—इसीलिए सव खेती करे—यह आग्रह भी विशेष मूल्यवाल् नहीं है। किन्तु वर्तमान स्थिति में खाद्यान्नों की कमी है। जन-सख्या तीत्र गित से बद रहीं है। कृषि-सवर्षन के लिए जनता को भीत्साहित करना विशेष अपेचित है। इस अपेचा को सामयिक धर्म तक ते जाया जाए, वह एक सूसरी बात है किन्तु उसे शास्त्रत धर्म—अहिंसा-धर्म का रूप न दिया जाए। वेह-मुक्ति की साधना को देहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न खपाया जाए। परिस्थितिया तमाज शास्त्रीय स्तर पर जितने सहज दग से सुलक्ष सकती हैं, जतनी सहजता से धर्म शास्त्र और ध्यवहार-शास्त्र को मिश्रित करने पर नहीं सुलक्षती।

ऋषि करें—इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है। घर से मुक्त होकर ऋषि वने और फिर वह कृषि करें—यह वात ज्यवहार में उतनी सरल नहीं है, जितनी हम सोचते हैं। कृषि के पीछे घर की सारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। ऋषि कोरा घर ही नहीं खोड़ता है, वह भूमि भी छोड़ता है और-और साधन-सामग्री को भी छोड़ता है। ऋषि अनुत्यादक न हो जाए—यह विचार वर्तमान की परिस्थितियों से उपजा है। सम्यास या मुनि-जीवन की परिकल्पना में कृषि का स्थान नहीं है, उनका आहार स्वतन्त्र भाव से भिद्धा देने वाले यहस्थों के इच्छाइल आहम-संकोच से प्राप्त होता है। इसिलए वे उत्पादको पर भार नहीं वनते । और यह सच है कि वे उत्पादक वनकर जो देहाध्यास का त्याय और देह-मुक्ति चाहते हैं, उसमें सीन नहीं हो पाते।

डा॰ अलेक्केण्डर ने लिखा है—''अहिंसा का पालन सब ममुख्यों के लिए समान मात्र से किन नहीं है। पुस्तकों में रत पण्डित, मिलाचारी साधु, कलाजीनी तथा ध्यवसायी भी यदि वे दूजरे मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार में न्यायशील हों, निर्दय 'शिकारों' से विरत रहें और नाना प्रकार के उत्पाती की उत्सुक्षों से समय समय पर होने नाली छोटी-मोटी विरक्तियों को सहन करने को तैयार हों, तो वे अन्य प्राणियों को प्रत्य मात्र से बहुत ही कम कष्ट पहुचाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इन सब लोगों को भी भोजन करना ही पड़ेगा और यदि छनका भोजन छन खेतों से आता है जहाँ अहिंसा का पालन नहीं होता, तो मोजन करने में वे परोच हिंसा या परइन्त हिंसा का अनुमोदन करते हैं—पद्यपि उन्होंने कभी इन खेतों

को नहीं देखा है और यह जानते भी नहीं हैं कि वहाँ क्या होता है ? लेकिन वे विलकुल निर्दोप नहीं माने जा सकते हैं और वे उनके भोजन को उत्पन्न करने वाले किसान के द्वारा की गईं अहिंसा के नियमों के ज्याधातों के मागी हुए विना नहीं रह सकते हैं।"

श्रमुमोदन की यह परिभाषा छन पर लागू होती है जिन्हे अपने लिए रोटी पकाने, पक्षाने, पकाने वाले का अनुमोदन करने का त्याग नहीं है। जिसने ऐसा त्याग किया है, जिसके जीवन-निर्वाह का एक मात्र विकल्प यही है कि कोई अपने खाने में से कुछ भाग दे—खयं कम खाए, दूसरा बना उसकी पूर्ति न करे—वह खाए बैसा न मिले तो न खाए, अनग्रन करे नहीं उसके अनुमोदन से यस सकता है।

सर्क हो सकता है यदि सभी लोग हिंसा से बचने के लिए दूछरों पर निर्मर हो जाएं तो समाज का निर्वाह कैसे हो १ यह तर्क के लिए तर्क है, ज्यावहारिक नहीं है। बहाचर्य की चर्चा छिड़ने पर ऐसा ही तर्क उपस्थित होता है, यदि सब लोग बहाचारी बन जाए तो यह संसार कैसे चले १ पर सच यह है कि न तो सब लोग बहाचारी बनते हैं और न सब पूर्ण अहिंसा का ही आग्रह रखते हैं। ये भाव उन्होंने होते हैं जिनमें विशिष्ट बैराग्य का उदय होता है। यह उदय सब में कैसे हो सकता है और यदि हो जाएगा तो फिर ऐसा तर्क कोई करेगा ही नहीं।

एक व्यक्ति आश्रित है। फिर भी.एक नहीं है। राग, द्वेम, मोह युक्त विचार या प्रवृत्तियां व्यावहारिक हैं और तद्वियुक्त विचार एवं प्रवृत्तियां आध्यात्मिक हैं। उदाहरण खरूप खाद्य-व्यवस्था, यातायात-व्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था, पुरचा आदि कार्य व्यावहारिक हैं। अहिंसा, सत्य आदि आध्यात्मिक हैं। लोक-व्यवहार में व्यावहारिक कार्यों का महत्त्व है और आध्यात्मिक हिंध से आध्यात्मिक कार्यों का महत्त्व है। इस प्रकार दोनों का कार्यद्वेत्र प्रथक्-पृथक् मानने से यथा सम्भव दोनों की खतन्त्रता में कोई वाघा नहीं आती। जैसा कि एक पादरी के प्रथ के उत्तर में महात्मा गांधी ने लिखा है—"राष्ट्र आपके खास्थ्य, यातायात, विदेश सम्बन्धी मुद्रा आदि अनेक वातों की देखमाल करेगा, किन्तु मेरे या आपके धर्म की देखमाल नहीं करेगा?

<sup>\*</sup> जीवन के दो स्रोत हैं—आध्यात्मिक और ज्यावहारिक । ये दोनो .....

# परिशिष्ट : १:

टिप्पणियाँ

- १—इह मेगेसि नो सत्रा मनइ, कम्हाओ दिसाओ ना आगओ अहमंसि १ अत्थि मे आया चननाइए ना नित्य १ के ना अहमंसि १ के ना इओ चुओ इह पैचा मनिस्सामि । (आचारोंग १-१)
- ' २--- अन्नागी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावगं। (दशवैकालिक ४--१०)
  - ३-पडमं नागां तस्रो दया। (दशवैकालिक ४-१०)
  - ४---वेनाहं नामृता स्थां कि तेन कुर्याम् । यदेव भगवान् वेद तदेव से ब्रहि ॥ (बृहदारस्योपनिषद्)
  - ५-एकोहु धम्मो नरदेवतास, न विकए अन्नमिहेह किंचि ! (उत्तराध्ययन १४-४०)
  - ६ -- आतमा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतब्यो मन्तव्यो निदिध्यासितब्यः।

(बृहदारस्योपनिषद् २-४-५)

- ७---तमेष सच्च ग्रीस्संकं ज जिगोहिं प्वेड्य । (भगवती १-३-३०)
- प्र---सत्येन लभ्यस्तपचा द्वेष क्रात्मा, सम्यक्तानेन व्रक्षचर्येख नित्यम् । अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, य पश्यन्ति यतयः चीरादोषाः ॥

(स्एडकोपनिषद् ३-५)

- ६—रागाहा द्वेषाहा, मोहाहा वाक्यमुख्यते झनृतम् । यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं किं स्यात् ॥
- १०--श्रमिधेय वस्तु ययावस्थितं यो जानाति ययाज्ञानञ्चामिधत्ते स आतः।

(प्रमाण नयतस्वालीक ४-४)

- ११—से वेमि- श्रथ व्यविम, (आचाराग १-१-३)
- १२--(चत्तराध्ययन २८--२०)
- १३-(उत्तराध्ययन २८-२६)
- १४---(उत्तराध्ययन २८--२४)
- १५.—श्रीतन्यः श्रृतिनाक्येभ्यः, मन्तन्यश्चोषपत्तिभिः । मत्ना च सतत ध्येयं, एते दर्शनहेतवः॥
- १६—दव्वाग्रसव्वमावा, सव्वपमाग्रेहि जस्स स्वलद्धो । अव्वाहि तयविहीहिं, वित्यारुक्त नि नायव्वो ॥ (स्तराध्ययन २५-२५)

१७--- ऋागमरुचोषपत्तिरुच, सम्पूर्णं दृष्टिकारण्म्। ऋतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्मानप्रतिपत्तवे॥ (ज्ञानसार)

१६—इह द्विविधा भावाः—हेतुग्राह्या ऋहेतुग्राह्याश्च । तत्र हेतुग्राह्या जीवास्तित्वा-दयः, तत्साधकप्रमाणसद्भावात् । ऋहेतुग्राह्या ऋमन्यत्वादयः, ऋस्मदाद्य पेत्तृया तत्साधकहेतूनामसंभवात् , प्रकृष्टज्ञानगोचरत्वात् तद्वेतूनामिति ।

(प्रज्ञापना वृत्ति पद १)

१६--न च स्त्रभावः पर्यनुयोगमञ्जूते--न खळु किमिह टहनो दहति नाकाशमिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरति।

२०—श्रवर्षं तु गुरोः पूर्वे, मननं तदनन्तरम् । निविध्यासनमित्येसत्, पूर्णवोधस्य कारणम् ॥ (शुकरहस्य ३-१३)

२१—जो हेउवायपक्खिम्म, हेउझो, ऋागमेय झागमिझो । सी ससमयपन्नवस्रो, सिद्धातिवराहस्रो झन्नी ॥ (सम्मति प्रकरण ४५)

२२-भगवान् का समय ई० पू० ५२७ का है।

२३--(स्त्रकृताग १-१)

२४-तस्य श्रद्धैव शिरः । (वैत्तरीयोपनिषद्)

२५ - बुद्धिपूर्वा वाक् प्रकृतिवेदे । (वैशेषिक दर्शन)

२६--योऽनमन्येत मूले, हेतुशास्त्राध्याद द्वितः । स साधुभिर्वदिष्कार्यो, नास्तिको वेटनिन्दकः ॥(मनुस्मृति २-११)

२७--यस्तर्केणानुसन्धते, स धर्मे चेट नेतरः । (मनुस्मृति १२-१०६)

, २८--(पंच वस्तु ४ हार)

२६--(लोक तत्त्व निर्णय)

३०-न श्रद्धयैव लिय पच्चपातो, न द्वेषमात्रादर्शनः परेषु । यथावटासत्वपरीच्चया तु त्वामेव वीरप्रसुमाश्रिताः स्मः॥

(अयोग न्यवच्छेदिका २६)

खागमं रागमात्रेण, द्वेषमात्रात् परागमम्। न श्रयामस्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दशा। (कार्यवार)

३१---प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्धयवादजल्पवितन्डहिलामास-. च्छलजातिनिम्रहस्थानानां तस्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः । (न्यायस्त्र १-१)

```
३२--विषयो धर्मवादस्य, वत्तर्तन्त्रव्यपेद्यया ।
     प्रस्ततार्थोपयोग्येव, धर्मसाधनलच्चणः ॥ (धर्मवादाष्टक)
३३—(शंकर दिग्विजय)
३४-- ग्रन्यत एवं श्रेयास्येन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः।
     बाक-सरम्मः क्विच्हिप न जगाद मुनिः शिवोपायम्।। (बादद्वानिशिका ७)
३५—( महामारते वनपर्व ३१२-११५)
३६--यद्मानुमितोऽप्यर्थः, कुशलेरनुमात्मिः ।
     श्रमियुक्ततरैरन्यै, रन्ययैवोषपदाते ॥
     ज्ञायेरन् हेतुवादेन, पवार्था यवतीन्द्रियाः।
     कालेनैवानवा प्राज्ञैः, इतः स्यालेषु निधयः ॥
     न चैतदेव यत्तस्मात्, शुष्कतर्कश्रहो महान्।
     मिध्याभिमानहेतुत्वात् , त्याज्य एव मुमुक्तुभिः॥
                                         (योगदृष्टि समुख्य १४'३-१४४-१४५)
३७ - सच्च लोगम्मि सारभूय। (प्रश्रन्याकरण २)
३८--- सखमायतनम् । ( फेनीपनिषद् चतुर्थं खण्ड ८ )
३६--एकाप्यनाद्याखिलतत्त्वरूपाः, जिनेशगीविंखरमाप तर्केः।
     तत्राप्यसत्य सर्जं ससमङ्गीकृत स्वयं खीयहितामिसापिन् ॥
                                                        ( द्रव्यानुयोगतर्कणा )
४०--( न्यायसूत्र १-१-१, वैशेपिक दर्शन १-१-१)
Y१—( सर्व पदार्थ सन्तर्ग संग्रह, पृष्ठ २७ )
४२-- नानाविरुद्धयुक्तिप्रावलंथदौर्वंल्यावधारणाय वर्तमानी विचारः परीज्ञा।
¥रे—( स्त्रकृतांग १-१-१) व
YY- (समवायाग )
Y५--( वह दर्शन समुचय ७८-७६ )
४६--- मनुष्या वा ऋषिषूकामस्यु देवानजुवन् की न ऋषि मवतीति । तेभ्यं एवं तर्क-
 . ऋषि प्रायच्छेन् ------ ( निरुक्त २-१२ )
Y७—गुणाणमासस्रो दव्व । ( सत्तराध्ययन २५-६ )
Y - सद् देखें वा । ( मंगवती )
```

```
YE--- उत्पादध्ययधीन्ययुक्तं सत् । ( तत्नार्थं सूत्र ५-२६ )
```

५०-चैशेषिक दर्शनकार ने जहाँ द्रव्य के लक्षण में किया शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ जैन दर्शन में पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है--- कियागुणवत् समनायिकारस्-मिति द्रव्यलचणम्' (वैशेषिक दर्शन १-१-५, 'गुण्पर्याभयो द्रव्यम्'

( जैनसिद्धान्त दीपिका १-३ । )

५१-( पातज्जल योग, मीमांसा श्लोक वार्तिक पृष्ठ ६१६, शास्त्र दीपिका।)

५२- घटमौलिः सुवर्णार्थीं, नाशोत्पादस्थितिष्वलम्। शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य, जनी याति सहैतकम् ॥

( शास्त्रवार्ता समुख्य ७ श्लोक २ )

प्र--( भगवती १३-४-४८१ )

५४-एरो धम्मे-एकः प्रदेशार्थतया असल्यातप्रदेशारमकत्वेऽपि द्रव्यार्थत्याः तस्यै-कत्वात्। (स्थानाग वृत्ति १)

५५- लोयमेरो, लोयपमार्ग - (भगवती २-१०)

५६-( भगवती १३-४ )

५७--( सगवती १३-४ )

५८--धर्माधर्मविभुत्वात्, सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात्। नोलोकः कश्चित् स्था, ल च सम्मतमेतदर्थाणाम् ॥ १ ॥ तस्माद् धर्माधर्मी, अवगादी व्याप्य लोकखं सर्वम्। एवं हि परिच्छिन्नः, सिङ्यति लोकस्तद् विभ्त्वात् ॥ २ ॥

(अज्ञापना बृत्ति पद १).

५६<del>- लोकालोकव्यवस्थानुपपत्तेः। (प्रज्ञापना वृत्ति पद १)</del>-

६०—यो यो न्युत्पत्तिमच्छुद्धपदामिषेयः, स स सनिपद्यः। यथा घटोऽघटनिपद्यकःन यश्च लोकस्य विषद्यः सोऽलोकः (न्यायालोक)

६१ - लोक्यन्ते जीवादयोऽस्मिन्नित लोकः, लोकः - धर्माधर्मोत्तिकायव्यविद्धाने, - श्रशेपद्रन्याधारे, वैशाखस्थानकटिन्यस्तकरखुग्गपुरुषोपलचिते आकाशखण्डे । -· ( आचारांग:टीका १-२-१ )

६२--- श्रलोकार्भतु भावादीर्भावैः पञ्चिमस्विकतम्। . . . सनेनैव विशेषेया, लोकाभात् पृथगीरितम्॥ (लोक् मकारा २-२०)

```
६३--तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिखी खुत्ता।
     इयरहा गासे दुल्ले, लोगालोगेत्ति को मेत्रो ॥ (न्यायालोक ) '
६४--( मगवती ३-४ )
६५ — किमय भते । कालोति पञ्चस्य १ गोयमा । जीवा चेव अजीवा चेव । '(भगवती)'
es -- कइण मते । दब्बा पण्णाता ! गोयमा ! छ दब्बा पर्णाता, तं जहा-धम्मित्यकाए,
     ग्रधम्मित्यकाए, भ्रागासित्यकाए, जीवित्यकाए, पुगगलित्यकाए, श्रद्धासमए ।
                                                              (भगवती)
६७ समयाति वा, भावतियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा प्रवचिति ।
                                                          (स्थानाग ६५)
६८-जीवेयां मंते । पोरमली, पोरमले १ जीवे पोरमलिवि पोरमलेवि.।
                                                   ( सगवती ८-१०-३६१ )
६६ - देखो पारिभाषिक शब्दकोष (परिशिष्ट न० २) -
७०-( मगवती १३-४ )
७१--(स्थानाग २)
७२-( प्रज्ञापना बृत्ति पद ११)
७३-( प्रज्ञापना दृत्ति पद ११)
७४-( प्रज्ञापना वृत्ति पद ११)
७५ - तएरा तीसेमेघोघरित त्रमंभीरमहुर्यरसई जोयरा परिमंडलाए सुधौसाए घंटाएँ
     तिक्खुतो उज्जालित्राए समाणीए सोहस्मे कप्पे श्रृण्योहिं सगूयोहिं वत्तीसिवमाणा-
     माससयसहस्सेहिं ऋएणाइ सगुणाइ वत्तीसं घण्टासयसहस्साई जमगसमगं कंगाकणा-
     राव कार्ड पयत्ताई पि हुत्था। ( जम्बूदीप प्रश्निष् प्र
७६-( भगवती १३-४, २-१० )
७७--अनामें काम्। (संख्यं कीसदी १)
७५-सोऽनन्तसमयः। (तत्त्वार्थं सूत्र ५-४० )
७६--धम्म ऋहम्मं आगास, दव्वं एक्केक्कमाहिय ।
     अयान्ताणिय बन्दाणि, कालो।पोसील जन्तवो ॥ ( उत्तराध्येयन २८५५)
८०—( भगवती २-१० )<sup>11 वर्</sup>ो
५१--( उत्तराध्ययन ३६, स्थानाग २-४)
```

```
58 ]
                             जैन तत्त्व चिन्तन
८२--( भगवती १३-४, लोक प्रकाश २-३ )
पर-( उत्तराध्ययन २८, लोक प्रकाश २-५ )
८४---( प्रज्ञापना वृत्ति पद १ )
प्य-( लोक प्रकाश २-५)
८६-( हिन्दी विश्व भारती अक १ लेख १ )
८७ (हिन्दी विश्व भारती अक १)
८५-(हिन्दी विश्व मारती अंक १ चित्र १)
प्ट-कम्मन्त्रो खं भंते । जीने, नो अकम्मन्त्रो विमित्तमानं परिणमह, कम्मन्त्रो एां जए
   . णो त्रकस्मन्त्रो विमत्तिभाव परिणमइ । ( भगवती १२-५ )
कर्मजं लोकवैचिक्त्रं चेतना मानसङ्घ तत्। ( श्रिमिधान चिन्तामिश् कोष )
६१ नो तुल्लसाहरणाण फले विसेसो ए सो विणा हैउं कञत्त्रास्त्रो गोयम । घडो व्य
      हेऊय सो कम्म। (विशेषावश्यक भाष्य)
                      मलविद्धमग्रेर्व्यक्तिर्यथानैकप्रकारतः ।
                      कर्मविद्धात्मविज्ञतिस्त्रथा नैकप्रकारतः॥
६२--क्रियन्ते जीवेन हेतुमियेंन कारऐन ततः कर्म मण्यते ।
६३--ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात् । (न्याय सूत्र ४-१)
 ६४—- श्रन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् । ( साख्य सूत्र ५-२५ )
 ६५-न खलु यो यस्य गुणः च तत्पारतन्त्र्यकृत्। (न्यायालोक)
 ६६ - रूविं पि काये। ( भगवती १३-७ )
      जीवस्स सरूविस्स । ( भगवती १७-२ )
      बण्ण रस एंच गन्धा, दी फासा ऋहिंगच्छ्रया जीवे.।
       गो संति अमुत्ति तदो, नवहारा मुत्ति वंघा दो ॥ ( द्रव्य सम्रह गाथा ७ )
 ६७-स्वी जीवा चेव ऋरूवी जीवा चेव। (स्थानाग २)
 हम्--( मगवती ७-१० )
 ६६—द्वं, खेलं कालो, मयोय मानो य हैयवो पंच !
       हेतु समासेसु दन्त्रो नायइ सन्नास पगाईस ॥ ( पञ्च समह )
```

१००-( प्रज्ञापना प० २३ )

- १०१--जीव खोटा खोटा कर्तव्य करें, जब पुद्गल लागे वाम ।
  ते चदय आया दुःख कपजे, ते आप कमाया काम ॥
  पाप चदय यी दुःख हुवे, जब कोई मत करच्यो रोप ।
  किया जिसा फल मोगवे, पुद्गलनो सूँ दोष ॥ (नब सद्गाव पदार्य)
- १०२--कम्म चित्यति सवसा, तस्यु दयम्मि च परवसा होन्ति । स्वस्तं दुरुहृद्द सवसो, विगलह स परवसो तत्तो ॥ ( बृहत्कस्य भाष्य १ )
- १०६ कत्यिव विलिश्रो जीवो, कत्यिव कम्माइ हुति विलयाइ । जीवस्स य कम्मस्स य, पुख्य विरुद्धाइ वैराइ ॥

( गण्धरवाद अधिकार २ गाथा २५ )

- १०४-- इतस्याऽविपक्वस्य नाराः- अदत्तफलस्य कस्यचित् पापकर्मयाः प्रायश्चितादिना नारा इत्येका गतिरित्यर्थः। (पातक्षलयोग पाद २ सूत्र १३)
- १०५—सन्त जीवाण पि य ए अक्खरस्य अणन्तमागी निन्द्युग्याहिस्रो जह पुण सी वि स्नावरिजा तेण जीवी अजीवत पाविजा-सुट्दुविमेह समुदये, होइ पहा चद-सुराण । (सूत्र ४२)
- १०६—( प्रशापना लेश्या पद )
- १०७—तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या—'उनसमखद्य' ति स्त्रलाहुपरामस्याजा, केषां पुनस्परामस्या । यतो जायत इयमित्याह्-कपायाणाम्, अयमर्थः-कपायोप-शमजा कपायस्याजा च, एकान्तविशुद्धि चाश्रित्येवमभिधानम्, अन्यथा हि सायोपरामिक्यपि शुक्ता तेज पद्मे च विशुद्धलेश्ये समवत एवेति।

( उत्तराध्ययन वृत्ति ३४ छ। )

- १०५—त स्रो दुरगइ गामिसिस्रो, तस्रो सुग्गहगामिसिस्रो । (प्रज्ञापना १७-४)
- १०६--किण्हा नीला काऊ, तिपिख वि एवाग्री श्रहम्मलेवाग्री । वेऊ पम्हा सुकाए, विण्यि वि एवाग्री धम्म लेवाश्री ॥

( उत्तराष्ययन ३४-५६, ५७ )

- ११० कर्माऽशुक्लाकृष्ण योगिनिखिविधमितरेपाम् । (पातञ्चलयोग ४ सूत्र ७)
- १११--( सांख्य कीमुदी पृष्ठ २०० )
- ११२-( श्वेताश्वतरोपनिषद् ४-५ )

```
११३ - ब्रह्मणो सुखान्निर्गता, ब्राह्मसाः, बृहहुम्या चित्रयाः, करूम्या वैश्याः, पद्भ्यां
       श्रद्धाः, श्रन्त्ये मना श्रन्त्यनाः । ... ..
११४--कम्मुणा बंभस्यो होइ; खंतित्रसे होइ कम्मुसा।
   न जच्चा वसलो होति, न ज़च्चा होति ब्राह्मणो ।
      कम्मना वसली होइ, कम्मना, होति बाह्यणी ॥
                                   ( सत्त निपात - आशिक-मारझाज सूत्र-१३)
११५ -- तपता ब्राह्मणो जातस्तरमाजातिरकारणम् । ( महाभारत )
१,१६ — अन्यभिचारिणा साहर्येन एकृष्टितोऽर्थात्मा जातिः।
११७-मनुष्यजातिरेकेव, जातिनामीदयौद्भवा ।
 वृत्तिमेदाहिताइदे दाचार्तविध्यमिहारनुते ॥ (महापुराण ३८-१५)
११८-- लच्च्यां यस्य यल्लोके, मं तेन परिकीत्यंते।
 सेवकः 'सेवया युक्तः, कर्षकः कर्पणात्तया ॥
   धानुष्को धनुषो योगाद्, धार्मिको धर्मसेवनात्।
       स्त्रियः स्ततस्त्राणाद्, ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः॥ (वद्यपुराणं ई । १०६-११०)
११६--स्त्रीसही ना धीयाताम्।
१२० -न जाति-मात्रतो धर्मी, 'लभ्यते देहधारिमिः ।
      सत्य-शोच-तपः-शील-ध्यानखाध्यायवर्णितैः ॥

    संयमो नियमः शील तपौ दानं दमी दया।

        विद्यन्ते तास्विका यस्या, सा जातिर्महती सताम् ॥ ( धर्मपरीचा १७ परि० )
    ( - सम्यम्(दर्शनसम्यन्नमपि मातद्वदेहजम् ।
     ् देवा देवं विदु र्भस्मगृढोङ्गारान्वरीजसम् ॥ (रत्नकरण्ड श्रावंकाचारं श्लोकं २५)
 १२१--गोत्तकम्मे दुविहे भण्णें र्तं जहा--उज्जागोए चेव णीया गीये चेवं।
                                                            (स्थानाग<sup>2</sup>२-४)
 १२२<del> - पं</del>तृाणकमेणागयः जीवामरणस्य गोदमिति सण्णा ।
        ्षक्रुचं णीनं चर्यां, जुल्लं नीचं इवे गोदम् ॥ ( गीम्मद्रसार कर्म १३-) --- ० १
 १२३--गूयते शब्यते छवानचैः शब्दैर्यत् तत् गोत्रम्, ( छवनीच-छुलोत्पत्तिंत्त्वाः)पर्यियः ।
```

विशेषः, तद्विपाकवेदां कर्मापि गोत्रम्, कारणि कार्योपचारात् र सदर्भ कर्मणि हैं

```
्पादाननिवद्या गूयते शब्दते । उद्यावचै शब्दैरात्मा थस्मात् कर्मण छदयात्
       तत् गोत्रम्। (प्रज्ञापना वृत्ति २३)
       पूज्योऽपूज्योऽयमित्यादि व्यपदेश्यरूपा गा वाच न्नायते इति गोत्रम् ।
                                                      (स्थानांग वृत्ति २-४)
१२४—उच्चैगॉन पूज्यत्वनिवन्धनम्, इतरद्-विपरीतम् ( स्थानांग वृत्ति १-४ )
     ः उद्यम्-प्रमृतधनापेत्त्या प्रधानम् । अवन्तम्-तुच्छ्रधनापेक्षया अप्रधानम् ।
                                         ( दशवैकालिक दीपिका ५-२-२५ )
१२५-समुयाण चरे भिष्यु कुर्ल उचावय स्था। (दश्यवैकाणिक ५-२)
१२६ - जात्या निशिष्टो जातिनिशिष्टः तद्भानो जातिनिशिष्टता इत्याविकम् । न्वेद्रयते
      पुद्गल बाह्यद्रव्यादिलज्ञम् । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद् राजादिविशिष्टपुरुप-
  ्र-सम्परित्रहाव् वा नीच-जातिकुलोरपकोऽपि जात्याहि सम्पन्न इव जनस्य
       मान्य वपजायते । ( प्रशापना इंति पद २३ )
१२७-( आचाराग वृत्ति १-६/ प्रवचन-सार १५१ द्वार ) ~
१२५ - जातिर्मातृकी, कुलं पैतृकम् । व्यवहार वृत्ति च० १ )
       जाई कुले विभासा-जातिकुले विभाषा-विविध मापण कार्यम्-तेच्वैवम्-
      जातिबोहरणदिका, कुलममादि अथवा मातृतमुत्था जाविः, पितृतमुत्थं कुलम्।
                                                    ( पिण्ड निर्युक्ति ४६८-) '
१२६--( जत्तराध्ययन-३)
१३०--(-स्त्रकृतागृ ६-१३)
१३१---(स्थानाग ४-२)
१३२--(स्थानाग ४२)
१३३-- वत्युसहानी धम्मी, धम्मी जी सी समीचिणिहिही।
      मोहकोहविहीयो, परिणामी अप्पणी धम्मो ॥ (कुन्दकुन्द्राचार्यः)
१३४--पुद्गलकर्म शुम यत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम्।
                                  🎠 - ( प्रशमरति प्रकरण गाया २१६ )
१३५ - अत्वारित्राख्यात्मके कर्मच्यकारणे जीवस्यात्मपरिणामे ।
                                                   ( स्त्रकृतांग् वृत्तिः २-५-)
१३६-- कर्सन्य पुद्गलपरिणामः, पुद्गलाधाजीना इति । (स्थानश द्वित है ) --
```

```
१३७--धर्मः श्रुतचारित्रलच्चाः, पुण्यं तत्फलभूतं ग्रुमकर्म । ( मगनती वृत्ति १५७ )
 १३६--संसारोद्धरणस्त्रमानः । ( सूत्रकृतांग वृत्ति १-६ )
 १३६ - सौवण्णियं पि खिमलं, बंघदि कालायसं पि जह पुरिसं।
         बंघदि एवं जीवं, सुहमसुहं वा कदं कम्म ॥ (समयसार १४६)
 १४० - यदशुम ( पुद्गलकर्म ) मथ तत् पापमिति भवति सर्वजनिर्दिष्टम् ।
                                                      ( प्रशमरति प्रकरण २१६ )
 १४२--धर्माधर्मी पुण्यपापलक्त्रगी। ( आचारांग वृत्ति ४ )
 १४२--निरनर्ध करणीस्यूं पुण्य नीपने, सामबस्यूं लागे पाप । (नव सद्भाव पदार्थ-पुण्य)
 १४१--पुरवपापकर्मोपादानानुपादानयोरध्यवसायानुरोधित्वात् । ( प्रज्ञापना पद २२ )
 १४४--योगः शुद्धः पुण्यास्तवस्तु पापस्य तद्विपर्यातः ।
                                    ( सन कृताग वृत्ति २-५-१७ तंत्वार्थं सन् ६-३ )
        शुद्धाः योगा रे यदपि यत्तातमनां, खनन्ते शुम कर्माणि।
        काञ्चननिगडांत्तान्यपिं जानीयात्, इत निव् तिशंमीणि ॥
                                               ( शान्तसुधारस--आश्रव-मावना )
 १४५-( भगवती ६-२, तत्त्वार्थ सूत्र ६, नव सद्भाव पदार्थ-पुण्यः)
 १४६ — मुह-श्रमुहजुत्ता, पुष्ण गापं हर्यति खलु जीवा । ( द्रव्यसंप्रह ३८ )
१४(७--पुण्णाइ' ऋकुन्वमाणो-पुष्यानि पुण्यहेतुभूतानि श्रुभानुष्ठानानि ऋकुर्वाणः।
                                                  ( उत्तर्राध्ययन इति १३/२१ )
        एवं पुण्णपयं सोम्बा-पुण्यहेतुत्वात् पुण्यं वत् पवते ग्रन्यतेऽथीऽनेनेति पदं स्थानं
        पुण्यपदम् । ( उत्तराध्ययन वृत्ति १८-३४ )
१४५--त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेख पशोरिवायुर्विफलं नरस्य।
        तत्रापि धर्मे प्रवरं वदन्ति, न तं विना यद् भवतोऽर्थकामौ। ( स्तिसुकावली )
१४६-प्रार्ज्यं राज्यं सुमगदयितानन्दनानन्दनाना,
        रम्यं रूपं सरसकविताचातुरी सुखरत्नम्।
   ( भीरोगत्वं गुणपरिचयः सजनत्व सुबुद्धिः,
        किन्तु ब्र्मः फलपरियाति धर्मकल्पद्वमस्य ॥ (शान्तसुधारस-धर्ममावना )
१५०--- जन्द्रवाहुर्विरोम्येष, न च कश्चिच्छुणोति माम्।
        धर्मादर्थक्ष कामुझ, स धर्मः कि न सेव्यते ॥ (पातञ्चल योगं- र-१३)
```

(कडीपनिषद् १-२-१)

```
१५१-सित मले तद विपाको जालायुर्मीगाः। (पातश्चल योर्ग २-१३)
       ते द्वादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतत्वात् । ( पातझल योग २-१४ )
१५२--जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्म की एक प्रकृति।
१५३--भोग-वेदनीय।
.१५४-यत्र प्रतिक्रमणमेव विषयणीतः तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कर्तः 'स्यात ।
       तत् कि प्रमायति जनः प्रपतन्त्रघोऽघः, कि नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निःप्रमादः ॥
                                              (समयसार ३० मोज्ञाधिकार)
१५५-पुण्य तणी वाङ्मा कियो, लागेंछै एकात पाप। ( नव सद्धांव पदार्थ ५२ )
१५६ - मो इह लोगहवाए तब महिहिजा.
       नो परलोगडयाए तव महिडिजा।
       नी किसीवण्यासहसिलोगहयाय तथ महिहिआ।
       नन्नत्थनिकरहयाए तव महिहिका। (दशवैकालिक ६-४)
१५७ - मीजायीं न प्रवर्तेत तत्रे काम्यनिपिद्धयोः। • •
       काम्यानि--सर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकार्यानिष्टसाध-
       नानि ब्राह्मसाहननादीनि । (वेदान्तसार प्रष्ठ ४)
१५६--( चत्तराध्ययन २१-२४ )
१५६--( उत्तराध्ययन १०-१५ )
१६०-बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते ( गीवा २-५० )
१६१--- आखनो भन हेतुः स्यात् सम्बरी मोच्चकारणम् ।
       इतीयमाईती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ( वीतराग स्तोत्र १६-६ )
१६२-- आखनो बन्धो वा बन्धद्वारायाते च पुण्य पापे,
       मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि । (स्थानांग वृत्ति ६)
१६३- जिस पुण्य तसी बांछा करी, तिण बाह्यया काम ने भोस ।
       ससार वर्षे काम मीग स्य, पामै जन्म-भरणने सीग ॥
                                               (नव सद्भाव पदार्थ पुरुष ६०)
 १६४—अन्यच्छे योऽन्यदुतैव प्रेयस्ते छमे नानार्थे पुरुष सिनीतः।
    . . त्योः श्रेय ऋाददानस्य साधुर्मवृति हीयतेऽर्याद्य च प्रेयो धृणीते ॥
```

१६५-( ऋग्वेद ्पृथ्वी सुक्त )

१६६- निख व्यवहार में 'धर्म' शब्द का छपयोग केवल "पारलीकिक सख का मार्ग" इसी अर्थमें किया जाता है। जब हम किसी से अअ करते हैं कि "तेरा कौन-सा धर्म है है" तब उससे हगारे पूछने का यही हेतु.होता है कि तू अपने ,पारलोकिक कल्यामा के लिए किस मार्ग-वैदिक, वौद्ध, जैन, ईसाई, सहम्मदी --या पारसी--से चलता है: और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है। - इसी तरह खर्ग-भाप्ति के लिए साधनमृत यज-याग आदि वैदिक निषयों की मीमासा करते समय "श्रयातो धर्म जिज्ञाता" आदि धर्म-सूत्रो में भी धर्मशब्द का यही अर्थ लिया गया है। परन्तु 'धर्म' शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राज-वर्म, प्रजा-वर्म, देश-वर्म, जाति-वर्म, कुल-वर्म, मित्र-धर्म इस्पादि सांसारिक नीति-बन्धनों को भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को 'मोत्त-धर्म' ऋथना सिर्फ 'मोत्त' और ज्यावहारिक धर्म अथना केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। चदाहरशार्थ, चतर्विध पुरुषार्थों की गणना करते समय हम लीग "वर्म, अर्थ, काम, मोख," कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोच्च का समावेश हो जाता तो ऋन्त में मोच्च को पृथक् पुरुपार्थं वतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थात् यह कहना पढता है कि 'धर्म' पद से इस स्थान-पर संसार के सैकड़ों नीति-धर्म ही शास्त्रकारों के श्रमिन प्रेत हैं | इन्होंको हम लोग आज कल कर्त्तव्यकर्म, नीति, नीति-धर्म अधवा सदाचरण कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत-प्रन्यों में 'नीति' श्रथवा 'नीति-शास्त्रं शब्दों का उपयोग विशेष करके राज-नीति ही के लिए किया जाता है, इसलिए पुराने जिमाने में कर्चन्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विषे-चन की 'नीति-प्रवचन' न कह कर 'वर्ष-प्रवचन' कहा करते थे । परन्तु 'नीति' न्नीर 'धर्म' दो शन्दो का यह पारिमाषिक मेद सभी संस्कृत-प्रत्यों में नहीं माना गयां है। इसलिए हमने भी इस अन्य में 'नीति' 'कर्तव्य' श्रीर 'धर्म' शब्दी कां छिपयीग एक ही त्रार्थ में किया है; त्रीर मोच का विचार जिस स्थान परि करना है, उस प्रकरण के 'अध्यातम' और 'भक्तिमार्भ' वे सतन्त्र ताम रखे हैं | यहामारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों प्रर आवा है; और जिस स्थान में कहा गया है कि "किसी को कोई काम करना धर्म-सगत है" उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्य शास्त्र श्रथवा तत्कालीन समार्थ-व्यवस्था-शास्त्र ही का ऋर्य पाया जाता है, तथा जिस स्थान में पारलीकिक कल्याण के मार्ग वतलाने का प्रसग आया है उस स्थान पर. अर्थात शान्ति पूर्व के उत्तरार्ध में, 'मोल-धर्म' इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि स्मति-ग्रन्थोमें ब्राह्मण, चत्रिय, बैश्य और शह के विशिष्ट कर्मों, अर्थात चारी वसों के कमों का वर्सन करते समय केवल धर्म शब्द को ही अनेक स्थानी पर कई बार उपयोग किया गया है। और भगवदगीता में भी जब भगवान. श्चर्जन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हैं कि "खधर्ममर्पिचा उवेंच्य" (गी॰ २-३१) तब, और इसके बाद "खधमें निधन श्रेयः, एरधमों भयावहः" (गी० ३-३५ ) इस स्थान पर भी, 'धर्म' शब्द "इस लोक के चातुर्वर्ण्य के धर्म" के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने जमाने के ऋषियों ने अम-विभाग रूप चातुर्वएर्य संस्था इसलिए चलाई थीं कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा बॉक न पहने पावे श्रीर समाज का सभी दिशाश्री से सरचरा श्रीर पोषया भर्ती-भाति होता रहे। यह बात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारी क्यों के लोग केवल जाति-मात्रीपजीवी हो गए, अर्थात् सच्चे खकर्मको भूल कर वे केवल नाम-धारी बालण, चत्रिय, वैश्य अथवा शहर हो गए। इसमें सन्देह नहीं कि न्नारम्भ में यह व्यवस्था समाज धारवार्थं ही की गई थी, न्त्रीर यदि चारो वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अर्थात् कर्चव्य छोड दे, अपना पदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थान-पूर्ति दूसरे लोगो से न भी जाय तो कुल समाज उतना ही पतु होकर धीरे-धीर नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निकृष्ट अवस्था में तो अवश्य पहुंच जाता हैं। यदापि पह बात सच है कि यूरोप में ऐसे अनेक समाज हैं जिनका अध्युदय चातुर्वार्थ ध्यवस्था के विना ही हुन्ना है, तथापि स्मरण रहें कि उन देशों में चातुर्वएर्य-ध्यवस्था चाहै न हो, परन्तु चारों वर्षों के सब धर्म, ज्ञातिरूप से नहीं तो गुण विमागरूप ही से जाएत अवश्य रहते हैं। साराश, जब हुम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं तब हुम यही देखा करते हैं, कि सब

समाज का धारण और पोषण कैसे होता है : मनु ने कहा है— "अधुखोवकं" अर्थात् जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। ( मनु० ४-१७६) और शान्तिपर्व के सलानृताष्याय ( शां० १०६-१२ ) मे धर्म-अधर्म का विवेचन करते हुए, भीष्म और उसके पूर्व कर्यपर्व में भी अक्तिष्य कहते हैं-—

धारणाद्धर्मभित्याहुः, धर्मो धारयते मजाः । यत्स्याद्धारणासंयुक्तः, स धर्मे इति निश्चयः॥

"धर्म शब्द भृ (=घारण करना ) घातु से बना है। धर्म से सन प्रजा बंधी हुई है ।
यह निश्चय किया गया है कि जिससे ( सन प्रजाका ) धारण होता है—चही धर्म है।"
( महा∘ कर्णा० ६९-५९ )

यदि यह धर्म छूट जाय तो समक लेना चाहिए कि समाज के सारे बन्धन भी टूट गये; और यदि समाज के बन्धन टूटे, तो झाकर्षण शक्ति के बिना झाकाश में स्प्रीदि प्रहमालाओं की जो दशा होती है, अथवा समुद्र में मझाह के बिना नाव की जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है। (गी॰ र॰ प्रष्ट६४-६६) १६७—भेहण्यक्रमाओं विरसा। (आचाराग २-१-१-३)

१६६--गामधम्मा इह मे ऋगुस्सुयं । ग्रामधर्मा शब्दादिविषया मैधुनरूपा ना । (सूत्र क्रुतांग वृत्ति १-२-२-२५ )

१६६ - संघए साहुधम्मं च, पानधम्मं जिराकरे | प्राप्य पापीपादानकारया धर्म प्राप्यपमर्देन प्रकृतं निराकुर्यात् । ( सुतकृतांग वृत्ति १-११-३५)

स्थानांग सूत्र के नवें स्थान में बताया है कि परिमाण, खमाव, शक्ति और धर्म-ये एकार्यक हैं। तथा इसके दसवें स्थान में दस प्रकार के धर्म बतलाए हैं। वहाँ भी धर्म के अनेकार्यक प्रयोग हैं।

१७०-( मनुस्मृति द-४१ )

१७१--पृतिः चमा वयोऽस्तेयं, शौचिमिन्द्रयनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमकोषो, दशकं वर्मज्वणम्॥ ....ते यान्ति परमां गतिम्।

१७२ - ऋहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचिमिन्द्रियनिप्रहः । एते सामासिकं धर्मे, चातुर्वंग्वेऽव्रवीनमनुः ॥

```
१७३--यो यस्य खभावः, स तस्य घर्मः। ( सूत्र कृताग वृत्ति १-६ )
१७४---धर्माः सहमाबिनः क्रममाबिनश्च पर्यायाः । ( स्यानाग वृत्ति २-१ )
१७५-न धर्मधर्मित्वमतीव मेदे। ( ऋन्ययोग व्यवच्छेदिका ७ )
१७६-(क) दुविहे धमी पएग्ते-त जहा सुयधमी चेन चरित्तधमी चेन । (स्थानाग २)
      (ख) धम्म सरस गच्छामि (बौद्ध)
      (ग) श्रहिंसा सत्यमस्तेय, त्यागो मिधुनवर्जनम् ।
          पचस्वेतेषु धर्मेषु, सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ॥ ( वैदिक )
१७७--गम्मपसुदेसरक्जे, पुरवरगामगवगोहिराईखां।
      सावजो च कुतित्थिय, धम्मो न जिलेहिं च पसत्थी ॥
                                           (दशवैकालिक निर्यक्ति १-४२)
१७८-- कुप्रावचनिक उच्यते-- श्रसाविप सावद्यप्रायी लौकिक कल्प एव ।
                                  (दशवैकालिक १ निर्युक्ति ३६, ४०, ४१)
१७६---( जैन सिद्धान्त दीपिका ७-२७-२८ )
१८० - इस्बेह्याहॅ पचमहज्वयाह ऋत्तहियद्धयाए अवसपनितास् विहरामि !
                                                     (दशवैकालिक ४)
१८१--( पातज्ञल योग २-३०-३१ )
१८२-( गीता रहस्य पृष्ठ ४७ )
१८३-निह सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते ।
      तेनैबान्यः प्रभवति सोऽपर बाधते पुनः॥
                                     ( महाभारत शांति पर्व २५६-१७-१८ )
१८४-( साख्य कौमुदी एवड ६६ )
१८५-एकक चिय एककवय, निहिष्ट जिख्वरोहिं सब्वेहिं।
      पाणाइवायविरमण—सञ्वासत्तस्स
                                   रक्खहा ॥ ( पञ्चसंग्रह )
      श्रहिंसैया मता मुख्या, स्वर्गमोत्त्रप्रसाधनी।
       एतत्तंरणार्थे च, न्याय्य सत्यादिपालनम् ॥ (हारिमद्रीय ऋष्टक ) - : ०;
१८७--- ऋहिंसापयसः पालि-- भूतान्यन्यव्यानि यत्॥ (योगशास्त्र २ प्र०)
१८८---ऋहिंसा निल्णा दिहा—सन्तम्एसु र्सजमो । (दशवैकालिकं.६०८)
```

```
१८६ - ऋहिंसा सब्बपाणानां ऋरियोत्ति पब्बुचह । ( धम्मपद )
 १६०—तंत्राहिंसा सर्वेषा सर्वेदा सर्वेमुलानामनिमद्रोहः । ( व्यास माध्य )
 १६१—कर्मगा, मनसा, वाचा, सर्वसूतेषु सर्वदा।
        अन्तेशजननं प्रोक्ता, अहिंसा परमर्पिमिः । गीता टीका )
 १६२—( मङ्गल प्रभात पृष्ठ दर )
 १६३-( प्रश्न व्याकरण सूत्र १ सं० )
 १६४--- ऋनुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एव सत्त्वा सुखार्थिनी दुःखप्रहाणार्थिनरूच
        ततो नैपामल्पापि पीडामया कार्येति । (धर्म संग्रह ऋषि० २)
                घम्मस्स दया, तयगुगय सन्वमेवऽनुहार्गं।
 १६५--मूलं
        मूलमायकारणं धर्मस्य एकनिरुकस्य दया-प्राणिरचा ।
 १६६ - प्राचा यथात्मनोऽभीच्टा, भुवानामपि ते तथा।
        श्रात्मीपम्येन भूताना, दया कुर्वीत मानवः॥
१६७-- स्नात्मवत्तर्वभृतेषु, सुखदुःखे प्रियाप्रिये।
       चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्ट, हिंसामन्यस्य नाचरेत्। (योगशास्त्र २-२०)
१६५ -- अहिंसा सानुकस्पा च। (प्रश्न व्याकरण टीका १ स०)
       अन्नं पानं खाद्य, लेख नाश्नाति यो विभावयीम्।
       स च रात्रिमक्तविरतः, सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः॥
१६६-( उत्तराध्ययन २६-३३ )
२००-( अनुयोग द्वार )
२०१--वयाहिगारी भूएसु आस चिह सएहिवा । ( दशवैकालिक )
२०२-( भगवती ७-६ )
२०३-दयाय संजमे लज्जा, दुगुंच्छा अच्छलशादिय ।
       तितिकलाय ऋहिंसाय, हिरीति एगडिया पदा ॥
                                               ( एतराध्ययंन नियुक्ति ३ अ०)
२०४--धर्मः · · · पूर्णदयामयप्रयुक्तिरुपत्वादहिंसामूलः । ( उत्तराज्ययेन बृत्ति १-११ )
२०५--- हाणाया सेष्टं ग्रमयणयायां। ( स्त्रकृतांग १-६ )
२०६--- ग्रमग्री परिय वा तुनर्कं, ग्रमयदाया मनाहि य .....जीवानाममर्यदाने
       देहि-जीवानां हिंसां सा कुर्वित्ययेः ( उत्तराध्ययन १५-११ )
```

```
२०७-- त्रिविधे २ छकायजीवाने, मय न जपजावे ताम।
      यो अभयदान कहा। अरिहंता, ते पिण्छै दया रो नाम । (दया भगवती ६-४)
२०५--तपः कते- प्रशंसन्ति, त्रेताया ज्ञानकर्म च।
      द्वापरे यज्ञमेवाहर्दानमेक कली युगे।। १।।
       सर्वेषामपि
                       दानानामिदमेवेंकमुत्तमम् ।
       श्रमय सर्वभूताना, नास्ति दानमतः परम् ॥२॥
       चराचराया भूतानाममयं यः प्रयच्छति।
       स सर्वभयसन्त्यक्तः, पर ब्रह्माधिगच्छति ॥३॥
       नास्त्यहिंसासम दानं, नास्त्यहिंसासमं तपः।
       यथा हस्ति पदे हान्यत्, पदं सर्वे प्रसीयते।
       सर्वे वर्मास्तया व्यावः प्रतीयन्ते हाहिंसया । (पद्मपुराण १८-४३७-४४१)
२०६--मृत्ण अभयकरणं, परोवयारोवि मृत्य ऋण्णोत्तिः । नय
       गिहिवासे अविगल तं। (पञ्चवस्तुक १ द्वार गा० २२२)
२१०-- श्रभयं प्राणिना प्राणरत्तारूपं स्वतः परतश्च सद्धपदेशदानात् करोत्यमयंकरः।
       स्वतो हिंसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिंसामाकार्षीरित्युपदेशदानेन प्राणिनामनुकम्पकः
       'स्रभयकरे वीर---ग्रणन्तनक्ख'। (सूत्रकृताग वृत्ति १-६)
२११--धम्मोवगहदायां, तद्यं पुरा श्रासण वसण माईणि ।
       म्रारंभनियत्तार्यं, साङ्ग्यं हुंति देयाणि॥ (धर्मरत प्रकरण १००)
२१२-- न भयं दयते ददाति प्राणापहरणरिसकेऽप्युपसर्गकारिप्राणिनीलमयदयः।
       श्रथवा सर्वप्राश्चिभयपरिहारवती दयाऽनुकम्पा यस्य सोऽभयदयः।
       श्रहिंसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवर्तके च। (भगवती वृत्ति १-१
२१३-( वृहदारएयोपनिषद् ऋ० ५ ब्रा० २ )
 २१४—त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनीति यः।
    - स्वंशरीर स पह्नेन, स्नास्यामीति निलम्पति ॥ (इष्टोपनिषद् १६, पद्मपुराण)
२१५-शुद्धैर्धनैविंवर्दन्ते, 'सतामपि न सम्पदः।
        नहि स्वच्छायाम्बुभिः पूर्याः, कदाचिदपि सिन्धवः ॥ े
 २१६--(पद्मानन्द महाकाव्य)
```

२१७-( अनुकम्पा की चऊपई १-४, ध )

२१८-ऐसा भगवती ऋहिंसा तस थावर सन्वभूयखेर्मकरी।

( प्रश्नव्याकरण प्र० सं० द्वा० )

२१६—एपैन भगवती ऋहिंसा, नान्या । यथा लीकिकीः कल्पिता—'कुलानि तारयेत् सप्त, यत्र गौनिंतृशी मनेत् । सर्वथा सर्वथलेन सृमिष्ठेमुदकं कुरु ॥ इह गोनिषये या दया सा किल तन्मतेनाऽहिंसा, ऋस्याञ्च पृथ्-खुदकपूत्रकादीना हिंसास्तीत्थे-वंरूपा न सम्यगहिंसीत ।

२२०---( स्राचारांग १-१-३-२७, १-६-५-१६२, १-७-१-१६६ )

२२१---नन्वेषमशेषलोकप्रसिद्धगोदामादिव्यवहारस्त्रुट्यति, नुट्यतु नामैविषधः पापसम्बन्धः । ( ऋाचाराग वृत्ति १-१-३-२७ )

२२२--( प्रश्न ज्याकरण १-४ )

२२ई-( प्रश्ने व्याकरंग ३-१२ )

२२४---( स्राचारांग ४-२ )

२२५-( स्राचाराग् ४-२-)

**९१६**ं - ( स्रांचारांग १-१-२ )

२२७-( सूत्रकृताग वृंति १-३-४-६, ७ )

२२८—( सूत्र कृतांग ३-४-६, ७ )

२२६-सर्वाणि सत्नानि सुखे रतानि, दुःखाद्य सर्वाणि समुद्विजन्ति।

वरतस्मात् सुखार्थी सुखमेन दद्यात्, सुखप्रदाता समते सुखानि ॥

( सूत्र कृताग वृत्ति से खद्धृत )

२३०—"यहे हिंसितः पशुर्दिव्यदेहो भूला खर्ग लोकं याति।" श्रेतिशयिताऽभ्युत्य-साधनभूतों व्यापारोऽल्गदुःखदोऽपि ने हिंसा प्रत्युत् रच्चएमेव, तथा च मन्त्रवर्गः "न वा छ एतन् प्रियसे मरिष्णसि देना निदेषि पश्चिमिः सुगेमिः। यच सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्त्र ला देवः सविता दशातु इति।" यजुर्वेद आ० २३ मी० १६ हिंसनीया ननु आहकप्राणवियोगकरव्यापारस्यैन हिंसात्वं न यागीयपशुप्राया-वियोगानुकूल व्यापारस्य तस्य पश्चनुश्रहकरत्वात्। (सांख्य कीसुदी)

२३१—( सांख्य कौमुदी पृष्ठ ४४-४५ )

२३२—सा चातुकम्पा इन्यमानाभ्यां द्विचा-इन्यती यथा अन्नादिदानेन, भानतस्य धूर्ममार्गप्रवर्तनेन । (धर्मरत्न प्रकरण् ) २३३—( सगवती प्र-६ ) २३४—( स्थानांग १० ) २३५--जेयदाख परसति वह मिच्छुति पाणिखो, जेयस् पडिसेहति विचिच्छेयं करति ते ॥ २० ॥ दुहस्रो वि तेस् मासंति-ऋत्य वा परियवा पुर्या, श्राय रहस्स हेचास्स निज्वास्य पाछस्ति ते ॥ २१ ॥

एनमेवार्ये पुनरिषमावतः स्यष्टतरिवमिष्णुपाह—"जेदाण्मित्यादि—येकेचनप्रपास्त्रादिक दानं बहुना जन्त्नामुपकारीतिकृत्वाप्रधानिन्त (श्लाधन्ते ) ते परमार्थानिमिन्नाः प्रभूततरप्राणिना तत्प्रशसाहारेण वश्व (प्राणातिपात ) इच्छन्ति । तद्दानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाऽनुपपत्तेः । ये च किल स्त्यिधयो वयमित्येव मन्यमाना आगमसद्धान्वाऽनिमशाः प्रतिवेधन्ति (निषेधयन्ति ) तेप्यगीतार्थाः प्राण्यिना वृत्तिच्छेद वर्षानीपाय-विष्णं कुर्वन्तिः ॥ २०॥ "तदेव राज्ञा अन्येन चेश्वरेणकृषतद्वागसत्रदानादुश्वरोत पुण्य-सद्धाव पृष्येमुम्बद्धिमर्यद्विषय तद्द्यां यित्यमाह । दृहस्त्रोवीत्यादि—यद्यास्तपुष्यमित्येवम् द्वा प्रमानाचा सद्द्याना सद्याना स्वाना सद्याना सद्

सत्य वजेषुशील शशिकरध्यल वारि पीत्वा प्रकाम, ब्युच्छित्राशेषतृष्णाः प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति । शेष नीते जलीवे दिनकरिकरणैर्यान्त्यनन्ता विनाश, तेनोदासीनमाव अजति सुनिगणः कृषवप्रादिकार्थे॥१॥

तदेवसभयथापि भाषिते रजसः कर्मण आयोलामो भवतीत्यतस्त्रमाय रजसो— भौनेनाऽनवय भाषयेन वाहित्वा (स्वक्ता) वेऽनवसमापिणो निर्वाण-भोहा प्रशन्तु-वन्ति ॥ २१ ॥ (स्वकृत्वाग वृत्ति ११-२०-२१)

२३६---- स्त्रागमविहिस्त्रियािचिद्धे, स्त्रिहिणच पसंतर्षे णिसेहे स्त्र । तेतेण निणी दोसी, एस महानंद्धः गम्मत्यो । अगगमे सिद्धान्ते विहितं निषिद्धं च दानमधिकृत्य प्रशसने निषेषे च लेशेनापि न दोषः । सद्मवृत्तिस्पस्य विहितदानव्यापारस्य हिंसास्मवादानेन तद्मशससे हिंसासम्मवात् निपद्धदान-व्यापारस्य च असद्मवृत्तिस्पस्य निषेषे वृत्तिच्छेदपरिणामामावेनान्तरायानर्जनात् । प्रत्युत् परिहतार्थम्य निषेषे वृत्तिच्छेदपरिणामामावेनान्तरायानर्जनात् । प्रत्युत् परिहतार्थमवृत्यान्तरायकर्मविच्छेद एव । तिव्यमुत्तसृपवेशपदे—
"आगमविहिंश्चं तं वं प्रिकिट चाहिगिक्ष णो दोसो वि ।

( उपवेश रहस्य १७२)

२३७ -- अतिहि समगो तस्तन्नापाणाइ सम्मप्पगं। सकारज्जेहि अहि सिनमागे पिकतिस्रो। (स्पासक दशा वृत्ति १) अतिथिः साधुरुच्यते। (धमं सम्रह ३ अधि०) अतिहिंसिमागो नाम आयाग्रुमाह बुद्धीए संनयाग् दाग्।

( आवश्यक बृहद् वृत्ति श्र० ४ )

#### २३५--( निशीथ चूर्णि २ ४ )

- २३६ समणी वासएग् भन्ते । तहारुव समग् वा माह्या वा पासुएसणिक्जेग् श्रसण-पायाखाइमसाइमेग् पडिखामेमाग्यस्स किं कजीत १ गोवमा । एगतसो निकारा कजह निस्य य से पावे कम्मे कजीत । ( भगवती न्न्ह् )
- २४०--समणी वासगस्तर्णं भन्ते ! तहारूव असंजय अविरए अपिडह्य एवक्खाय पावकस्मे पासुएण वा अपासुएख वा एसिण्डिंग वा अशेसण्डिंग वा अस-ग्रुपार्यं जाव किं कबाइ ! गीयमा ! एगंतसी से पावे कस्मे कबाइ निष्य से काइ निजरा कबाई । (भगवती प्-६)
- २४१—जे मिक्खु अरणजिल्यएण् गारित्यएण वा असणवा४ देयह देयन्तं वा साहजह। (निशीय १५-७८ )
- २४२ संजयासंजये धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्मं जनसंपब्धिताण निहरह । ( मगनती १७-२-३ )
- २४३—त्रयो धर्मस्कन्धाः—यज्ञोऽध्ययनदानमिति अथमः · · सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ज्ञहासंस्थोऽमृतलमेति । ( छान्दोग्योपनिषद् २-२११ )
- २४४-अद्धया देयम् । अअद्ध्याऽदेयम् । अिया देयम् । हिया देयम् । मियाः देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तरीयोपनिषद् -१-११-३) --

२४५—ितिहिं ठाऐहिं जीवा सुमदीहाच अत्तति कम्म पगरेति, त जहा—णो पाणे अति-वातिता भवइ णो सुस वइता मनइ वहारूनं समण ना माहण ना विदत्ता नमित्ता सक्तारिता समाऐता कक्काण मगलं देनत चेतित पञ्जुनासेन्ता मग्रुन्नेण पीतिकारएण् असणपाण्यवाइमसाइमेश पिंडलामित्ता भनइ, इच्चे-तिहिं तिहिं ठाऐहिं जीवा सुहदीहाच तत्ता ते कम्मं पगरेति । (स्थानाग ३-१२५) सगणो वासएए। मन्ते तहारूनं समणा वा चाव पिंडलामेमाऐ किं चयित १ गोयमा। जीविय चयित दुख्य चयित दुख्तर करेति दुख्लई लहइ बोहिं बुज्काइ तश्रो पच्छा सिज्कति जाव अन्त करेति। (भगवती २६३)

२४६ - मोक्खत्यं ज दारा त पर एसो विही समक्खाछ। ( ज्ञानविन्दु प्रकरण पृ० ७८ )

२४७--- दुलहास्रो मुहादाई, मुहाजीनी नि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीबी, दो नि गच्छति सुगाइ ॥ (दशवैकालिक ५-१-१००)

२४८--( भगवती ८-६ )

२४६-- ऐन्द्रशर्मप्रद दान, मनुकम्पासमन्त्रितम्।

भत्तया सुपात्रदान तु, मोच्चद देशित जिनैः। ( द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका १ )

श्चमय सुपत्तदाया, श्रागुकम्पा उचित्र कित्तिदाण च। बोहि वि गुक्खो मणियो, तित्रि वि मोगाइयं दिति॥

( चपदेश वरिङ्गणी पृष्ठ १५ )

२५०-इसका विशेष वर्णन 'धर्म और पुण्य' शीर्षक में देखी।

२५१--( छान्दोग्योपनिषद २-२३-१ )

२५२-पुण्याठा पगड इम समयाण श्रकप्पिय।

वितिय पडियाइनखे, न मे कपाइ वारित । ( दशनैकालिक ५-४६ )

२५३—"पात्रायात्रदानाद् यस्तीर्यकर्मनामादिपुण्यप्रकृतिवन्धस्तदत्रपुण्यम्, एव सर्वत्र ।" (स्थानाग वृत्ति ह )

२५४---- अय दीनादीनामसंयतत्वात् तद्दानस्य दोपपोषकत्वादसगतं तद्दानिमृत्या-शङ्कथाह--- (पञ्चाशक ६ वि०)

२५५ — असयताय शुद्धदानम्, असंयतायाऽशुद्धदानमित्यमिलापाः। शेषी सृतीयचतुर्थ-भक्ती अनिष्ट्रफलदी एकान्तकर्मवन्यदेवत्वान्मती। शुद्धं वा यदशुद्ध वाऽसं यताय प्रदीयते। (द्वानिश्वद द्वानिशिका १-२१)

गुक्तवुद्या तत्कर्य-वन्धक्तञानुकम्पया॥ न पुनरनुकम्पया, अनुकम्पा-दानस्य क्वाप्यनिषिद्धत्वात्। "अ्युषुक्रयादाण पुण्, निगोहिं कयाइ पडिसिद्ध। ं इतिवचनोत्। (दात्रिशिद् दात्रिशिका १-२७)

रंप्र६—(स्थानाग १०)

२५७--सेव्वेहिं पि जिसेहि, दुज्जयियरागदीसमीहेहिं। अनुकंपादांस्य सद्दयार्ण न कहिं वि पिडिसिदं ॥ ( धर्मसग्रह २ ऋषि० )

२५८-श्रीजिनेनापि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धारः इत एव । (धर्मसग्रह २ ऋषि०)

२५६—( जपदेशपद,)

२६० - तीर्यक्रदीयमोने वर्रघोप्याया र तत्या आवको यौपिच्च तदान ग्रहीतः, न वेति प्रश्ने उत्तरम्-तीर्थकृद्दानसमये जाताधर्मकथादिषु सनाथानाथपिककार्पटिका-दीना याचकादीना ग्रहणाधिकारी दृश्यते, न तु व्यवहारिणाम्, तेन श्रावकोऽपि कश्चिद् याचकीभूय ग्रहाति तदा ग्रहातु । ( सेनप्रश्नोत्तर ३ एहा।० )

२६१-- उच्यते कल्प एवास्यः तीर्थकुत्रामकर्मणः। चदयात् सर्वसन्त्राना, हित एव प्रवर्तते ॥ ( हारिभद्रीय २ ऋष्टक )

२६२—- अवंगुय दुवारा, ( मगवती २-५, समक्रताग २-२ तथा २-७ )

२६३--- ऋपावृतद्वाराः कपाटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यर्थः । सद्दर्शनलामेन न कुतोऽपि पापंडिकाद् विभ्यति शोमनमार्गपरिप्रहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठन्तीति भावः । ( भगवती वृत्ति २-५ )

२६४-ऋत्विकिर्मन्त्रसंस्कारैर्बाह्मणाना समच्चः । -श्रन्तर्वेदाा हि यद् दत्तिमच्ट तदिमधीयते ॥ बापीक्षतडागानि, देवतायतनानि च। श्रन्नप्रदानमेतत्तु, पूर्ते तत्त्वविदो विदुः ॥

२६५-स्तोकानामुपकारः स्यादारम्भाद् यत्र भूयसाम् । तत्रानुंकम्या न मता, यथेष्टापूर्वंकर्मेष्ठ ॥ (द्वानिशद् द्वानिशिका १-४)

२६६- पुष्टालम्बनमाश्रिस, दानशालादि कर्म यत्। वत्तु प्रवन्ननेन्नत्या, बीवाधानादिमानवः ॥ ( द्वात्रिशद् द्वात्रिशिका १-५ )

२६७—बहूनामुपकारेख्, नानुकम्पा निमित्तताम्। श्रुतिकामित तेनात्र, सुक्यो हेतुः श्रुमाशयः ॥ ( हात्रिशद् दात्रिशिका १-६ ) २६८---याज्ञिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वैधत्वात् । प्रापजनकतापेश्वया पुष्यजनकता-यास्तत्र वाहुल्यात् ।

२६६-( नन्दी वृत्ति पृष्ठ १३ )

२७०-( गीता रहस्य पृ० १२७ )

२७१-( हिन्दी विश्व भारती २२ अक्टूब्र १६५० )

२७२- नो बि पये न प्यानए जे स मिनखु। (दश्यनैकालिक १०-४)

२७३ -- यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तर्स्मस्तया वर्तितन्य स धर्मः ।

मायाचारो मायया वाधितन्यनु साध्वाचारः साधुनैवाभ्युपेयः॥

२७४--नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । ( मनुस्मृति द-५१ )

(महामारत शान्ति पर्व १०६-२६)

२७५-च्ये त्वनार्क्या न शिष्याः स्युः सन्तिचेदाततायिनः । चित्रः व्यापादनीयास्ते, तद्वधो नहि दोषदः॥

२७६ - व्यक्तिह्या निर्देयता क्यमित्।

२७७—"दाया दाइ" दायकाना गोत्रिकाणा दायधनिवभागं परिभाज्य विभागशो दस्वा तदावती अनाथपान्यादियानकानामभावाद् गोत्रिकाग्रह्या तेऽिप च भगवस्प्रेरिता निर्ममाः सन्तः शेषमात्र जयहुः । इदमेव हि जगद्गुरोजींत यदीच्छात्रधिदान दीयते तेषा च इयतैव इच्छापूर्तेः । नतु यदीच्छावधिक प्रभोदीन तर्हि एद-युगीनो जनः ।

एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एक एव जिष्टुत्तेत् इच्छाया अपरिमितत्वात् । सत्य प्रसुप्रमावेण एतादृशेच्छाया असमवात् । ( जम्बूद्वीप प्रशक्ति २ वज्ञ० )

२७८--दर्तिज्य दाण्मसुम, दित्त वट्ठु जण्मिम वि पयत्त । जिण् भिक्खा दाण पि य, वट्टु मिक्खा पयत्ता ज ॥

दित्ताम दान तच मगवन्त्रमृष्यसामिनं धावत्सरिक दान ददत दृष्ट्वा लोकेऽपि प्रवृत्तम् । यदि वा दित्ताम् भित्तादान तच जिनस्य मित्तादानं प्रपौत्रेष् इत दृष्ट्वा लोकेऽपि भित्ता प्रवृत्ता । लोका ऋषि भिन्ना दातु प्रवृत्ता इति भावः ।

( आवश्यक मलय गिरि प्र० ५६)

२७६- चाण च माहसाया, दानं च माहनाना लोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितलात्।
( आवश्यक मलय गिरि प्र० ५६)

२८६--( जहवाद पृष्ठ ५५ )

```
२८०--पात्रापात्रविभेदोऽस्ति, घेनुपन्नगयोरिव।
       तृणात् संजायते चीरं, चीरात् सजायते निषम् ॥
२८१--- त्रतस्था लिङ्किनः पात्रमपचास्तु विशेषतः।
       स्रसिद्धान्ताविरोधेन, वर्तन्ते थे सदैन हि ॥ ( योगिवन्दुसार १२२ )
       पात्रे दीनादिवर्गे च, दानं विधिवदीष्यते ।
        पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्धं सतश्च यत् ॥ ( योगविन्दुसार १२१ )
        दीनान्धकृपर्णा ये तु, ज्याधित्रस्ता विशेषतः।
        निःखाः क्रियान्तराशका, एतद् वर्गो हि मीलकः ॥ ( योगविन्तुसार १२३ )
        श्रपात्रदानतः किञ्चित्र_फलं पापतः परम्।
        लभ्यते हि फलं खेदो, बालुकापुद्धपीडने ॥ ( अमितगति आवकाचार ११-६० )
        विश्राणितमपात्राय, विधत्तेऽनुर्यमूर्जितम्।
        न्त्रपथ्य भोजनं दत्ते, व्याघि किन्न दुरुत्तरम् ॥ (त्रमितगति श्रावकाचार ११-६१)
        वितीर्य यो दानमसंयतात्मने, जनः फल कार् चृति पुण्यलच्लम्।
        वितीर्यं वीजं व्वलिते सं पावकः, समीहते शस्यमपास्तद्वणम् ॥
                                               ( अमितगति आवकचार १०-५४ )
        दायां न होइ' श्रफलं, पत्तमपतेषु सन्निजुरजंतं।
        इयनि भणिए निदौसा, पसंसञ्जो कि पुण अपत्ते ॥ ( पिण्ड निर्युक्ति ४५५ )
        बीजं यथीवरे चितं, न फलाय प्रकल्प्यते।
        तथाऽपात्रेषु यहानं, निष्फलं तद् विदुर्वधाः॥
२८२--वीतरागोऽपि सद्वेद--तीर्थकुन्नामकर्मणः।
        उदयेन तथा धर्म—देशनायां प्रवर्तते ॥ (हारिभद्रीय अष्टक ३१-१)
           तन्त्रोणं समग्रे मगर्वं महावीरे उप्पन्नवरनाण्दंसर्गांघरे ऋप्याण च लोग च
     श्रीमसमिक्ख, पुन्वं देवारा घम्ममाइक्खइ ततो पच्छा मसुस्साण। (ग्राचाराग २)
२८३-( उपासकदर्शा १ अ०, अीपपातिक सम० द्वार० )
२८४--- ऋगां च मूलं च छिन्छि । ( श्राचाराग ३-२-६ )
२८. —तमेव धम्म दुविहं त्राइनखइ, तं जहा-स्रागरधम्मं, त्रगारधम्मं च।
                                                      ( श्रीपपातिक सम० हा० )
```

```
२८७--- श्रात्मास्तित्वमूललात् सकलधर्मानुष्ठानस्य । ( उत्तराध्ययन वृहद वृत्ति १४-१७ )
२८८--( दशबैकालिक ६-४१ )
२८६-( जत्तराध्ययन ६-४१-५३ )
२६०-( उत्तराध्ययन १४-१६-१७ )
२९१--( ऋहिंसा भाग १ पृष्ठ ३५, ३६ )
२६२-( अहिंसा भाग १ पृष्ठ ३५, ३६ )
२६३-( उत्तराध्ययन २६-४ )
२६४—"दर्शन ऋौर चिन्तन" ( जैनधर्म ऋौर दर्शन, पृष्ठ १४६ १४७ )
रध्य-(वही पृष्ठ ३)
२९६-( भगवती सत्र ८)
२६७—( अभितगति आवकाचार )
२६८--( अमितगति आवकाचार, आचारांग टीका आदि-आदि।)
२९६--( मनुस्मृति ३-६८)
३००--( भूवान १७ ऋष्रैल १९५९ का पेज ७ वाँ )
३०१-( वारह बत की चौपाई, ढाल पहली १-१३)
३०२-प्याहियाए खबदिसइ ( जम्बूद्वीप २ )
३०३--कर्माणि च कृषिवाणिज्यादीनि, जधन्यमध्यमोत्कृष्टमेदिमन्नानि ।
      त्रीप्येतानि प्रजाया हितकराणि, निर्वाहाभ्यदयहेतुत्वात ॥
                                                  ( जम्बूद्वीप प्रश्नित वृत्ति ३ )
३०४-- एतश्च सर्वे सावदामपि लोकानुकम्पया ।
       स्तामी प्रवर्तयामास, जानन् कर्त्तव्यमात्मनः ॥
                                       ( त्रिषष्टि शलाका पु० चरित्र १-२-६७ )
३०५-( तत्त्वार्थ राजवार्तिक ३-३६ )
३०६--( एक आखन प्रथम द्वार )
३०७--(अहिंसा १ प्रष्ट ५३)
उ०५—( हिन्दुस्तान दैनिक, नई दिल्ली, शनिवार २१ सितम्बर, १६४६)
```

वारिमापिक शब्द कोष

```
अघाती-कर्म ( प्र० २२ )- वे कर्म, जी आल्पा के मूल गुणी का नाश न करें । वेदनीय,
    नाम, गोत्र ग्रीर ग्रायव्य-ये चार अधाती कर्म हैं।
अचित्त महास्कन्ध ( पृ० १४ )—केवलीसमुद्धात के पांचवें समय में श्रात्मा से छटे
    हुए पुदुगल जो समुचे लोक में ज्यास होते हैं. वे ।
अगुप्रत ( पृ॰ ५६, ६६ )—क्षोटे वत, वे वत, जो अवधि-सहित ग्रहण किए जाते हैं।
श्रतिथि-सविभाग वत ( पृ॰ ४८ )—श्रतिथि का श्रर्थ है—साधु-अमण । श्रात्मा
    की अनुभह बुद्धि से पाच महाबतवारी सुनि को दान देना अतिथि-सनिमाग है।
    यह श्रावक का वारहवाँ वत है।
श्रद्ध ( पू० १८ )—सञ्जात कर्म, मीमालको की परिमाणा में 'अपूर्व' ।
न्नाहरूट जन्म बेदनीय कर्म ( पृ० २२ ) वह कर्माश्चय जिसका फल तत्काल नहीं
    होता ।
अवर्मदान ( पृष्ठ ४८,५३ )-वह दान जिससे अवर्म-पाप की वृद्धि ही ।
श्रनात्मवादी ( पृ० ६५,६७,७२ )--- आत्मा को नहीं मानने वाला, नास्तिक ।
 श्रनासन ( ५० २१)-कर्म-बन्धन से मुक्त ।
 श्रनिवार्य हिंसा ( पृ॰ ६८ )—ऐसी हिंसा जिसके विना जीवन का निर्वाह न हो।
 श्रनुकम्पा (पृ० ३३,३६,४०,४४,५१,५५,५५०)—स्या, करुवा जनक दृश्य देख
     कम्पित होना ।
 अनुकम्पा दान ( ए॰ ४८,५०,५३,५८ )—िकसी व्यक्ति की दीनावस्था से द्रवित होकर
      उसके भरण-पोपश के लिए दिया जाने वाला दान ।
 श्रतुमाग ( पृ॰ २२ )--कमों का विपाक फल, रस आदि ।
 भ्रन्तराय ( प्र॰ ४८ )--- विशः वाधा ।
 अन्तराय कर्म ( पू॰ २२ )—दान आदि में वाघा डालने वाला कर्म।
 श्रनदान ( पृ० ४८ )—एक प्रकार का सौकिक दान । अन्न का दान करना ।
 अल-पुण्य ( पृ॰ पृ१ )--संयभी को अल देने से होने वाला पण्य ।
  श्रपधानपूर्वी ( पृ॰ २० )—जो न पहले हो श्रीर न पीछे ।
  अपात्र ( पु॰ भूम ) -- जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य न हो, वह उस कार्य के
      लिए 'श्रपात्र' कहलाता है।
  ग्रभयदय ( पृ० ४२ )-ग्रभयदान देने वाला ।
```

अभयदान (पृ०४०,४१,४२,४८,५६) — इसरों को भय-मुक्त करना और खर्य भय-मुक्त होना ∤

अभन्य (पृ०३)—वह जीव जिसमें मुक्त होने की योग्यता नहीं होती। अभिनिनेश (पृ०३)—आग्रह, भिथ्यात्न। अभिवचन (पृ०४७)—कयन। अभ्युद्य (पृ०१,७,३५,६७,७२)—भौतिक समृद्धि, लौकिक विकास। अमूर्स (पृ०१९,१३,२०,२२)—जिसमें रूप, रस, गन्य, वर्ष, स्पर्ध आदि न हो। अपिहन्स (पृ०३६)—पाच पदो में पहला। जो राग, द्वेष, मोह आदि शतुओं। का च्य कर जीतराग वन जाते हैं।

अनिया पृ०१८)—अनादि-अज्ञान, माया, जिससे चेतन तत्त्व अनादि काल से आच्छन्न हो रहा है।

अविरत (पृ० ४४)—अत्याग वृत्ति । अविहित-अनिषिद्ध (पृ० ५६)—जिस कार्यं के आचरण का न विधान हो और न निषेध।

श्रवत ( ए॰ ४४ )—- श्रत्यागभाव ।

श्रशुक्क-श्रक्तष्य (पृ०२५)—योगदर्शन में वर्थित कर्म की एक जाति। तप, ध्यान श्रादि कर्मों के फल की इच्छा न करने तथा निषिद्ध कर्मों को न करने की योगियो की वृत्ति।

अधुभ आयुष्य (पृ० ३१) — कष्टपूर्ण आयु, अल्प आयु। अधुभ नामकर्म (पृ० ३४,३६) — जिसके छदय से बदनामी हो। अधुभ योग (पृ० ३४) — मन, वचन और काया की पापमय प्रवृत्ति । असंयति दान (पृ० ४८,५०,५२,५३,५८) — संयमहीन व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान।

त्रसात वेदनीय (पृ॰ ३१) जिस कमें से दुःख की अनुभूति हो। ग्रस्तिकाय (पृ॰ १४,१५)—प्रदेशों का समूह। ग्रस्तिका (पृ॰ १२)— त्रस्तित्व।

- त्र्रहिंसा ( ए॰ ३३, ३६,३७,,३८,४०,४१,४२,४३,४४,४७,४८,५७,६८,७०, ७१,७२)—आयोगात्र के प्रति सयम रखना, उनको कष्ट न पहुँचाना तथा उनके प्रति मैत्री रखना।
- स्नागम ( पृ० २,४,८,६,१५,१४,२४) स्नाप्त पुरुष के वचन से , होने वाला स्नर्य-वोध । 'जैन सूत्र' आगम कहलाते हैं।
- श्राजा-चिन्न (पृ०६)—जिस मनुष्य के राग, होप, मोह श्रीर श्राजान दूर ही नाते हैं श्रीर जो श्राजा—सगवत् प्रवचन में चिन रखता है, वह।
- आत्मवादी (पू॰ ६५,६७,७२) -- आत्मा को मानने वाला, आस्तिक।
- श्रात्मीयम्य (पु॰ ६६) -- आत्म-सहशता।
- आनन्द आवक (पृ० ७०) -- भगवान् महावीर का वारह व्रतघारी आवक।
- न्नारम्म (पु॰ ३६,५३,५४) —हिंसा।
- ऋार्चच्यान (पृ० ७० ) रोगादि कष्टो में व्याकुल होना तथा वैययिक मुख पूर्ति के लिए दढ सकल्प करना !
- श्रालय-विज्ञान (पृ॰ १४)—चित्त, आलय का अर्थ घर है। चित्तरूपी घर में सभी विज्ञान पड़े रहते हैं और व्यवहार के समय वे प्रकृति-विज्ञान कहलाते हैं। व्यवहार के बाद वे पुनः इसी में लीन हो जाते हैं।
- आवितिका (पृ० १३)—सर्व सूहम काल-विभाग को समय कहते हैं। ऐसे अक्षस्य समयो की एक आवितिका होली है ४८ मिनटों की १, ६७, ७७, २१६ आवितिकाऍ होती हैं।
- आशीविष सर्प ( पृ॰ ६५ ) -- जिसकी दादा में विष हो।
- श्रास्तिक (पृ०६३)—बह ब्यक्ति जो बन्धन, बन्धन-युक्ति श्रीर मोत्त-मार्ग मे विश्वास करता है।
- आतिक दर्शन (पृ० १८,२०)—वह दर्शन-पद्धति जिसमे आत्मा, स्वर्ग, नरक, कर्म आदि का विचार हो।
- श्रास्तव (पृ॰ १७,१८-३३,३४)—जीव का जो परियाम शुभ तथा अशुम कर्म-पुद्गलों को आकृष्ट कर उनको आत्म-प्रदेशों के साथ घुला मिला देता है, उसे आसन-कर्मागमन का द्वार कहते हैं।

इप्टापूर्त ( पृ० ५३ )--यत्र स्त्रीर जलाशय स्त्रादि वनाना ।

उच्छेदबाद ( पृ० ४ )-- आत्मा का विनाश मानने वाला वाद, पुनर्जन्म को अस्वीकार करने वाला दर्शन।

जत्पाद ( पृ० ६ )—ित्रपदी ( जत्पाद, व्यय, भ्रौन्य ) का पहला पद।

ख्दय (पृ० १६,२१,२२,२३,२४,२५,३१) — कर्म की एस अवस्था। खदीरणा करण के द्वारा अथवा स्वासाविक रूप से आठो कर्मों का अनुभव होना।

चदीरखा ( पृ॰ २२ ) कर्म की एक अवस्था। निश्चित समय से पहले कर्मों का उदय होना।

उपशम (पृ॰ २३,२४,२५)— उदयाविलका में प्रविष्ट मोह-कर्म का लय हो जाने पर अवशिष्ट मोह-कर्म का सर्वया अनुदय होना।

एपणीय ( पृ॰ ४६ )--शुद्ध ।

श्रीदियक ( ए॰ २५ )-कमं के उदय के द्वारा होने वाली आत्म-श्रवस्था।

श्रीपरामिक ( पृ॰ २५ )—उपराम से होने वाली श्रातम-श्रवस्था।

कन्यादान ( पृ० ६६ ) कन्या का दान।

करिप्यति दान (पृ॰ ४८)—साम के वदले की भावना से दिया जाने वासा दान।

करुणा (पु॰ ६६) - अनुकम्पा।

कर्म (पृ०१५,१८,१८,२०,२१,२२,२८,३०)— आल्या की सत् एव असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्म रूप से परिणत होने योग्य पुद्गल।

कर्म (पु॰ २७) -- कार्य।

कर्म प्रकृति (पु॰ २३) -- कर्मों का खभाव।

कलि (पृ॰ ३७,४१)—कलियुग—युग का एक विमाग।

कापीत लेश्या (पृ॰ २४,२५,२६) — कापीत वर्ण वाले पुद्गलो के योग से होने वाला स्नातमा का ऋध्यवसाय । ऋधुम-ऋषर्म-ऋपशस्त्र लेश्या।

काम भीग (पृ॰ ६५,६६)—जिनकी कामना की जाती है और जो भोगे जाते हैं, वे अब्द आदि इन्द्रियों के विषय।

कारुण्य-दान (पृ∘ं ४८)—शोक के सम्बन्ध मे दिया जाने नाला दान।

क ालोदिष--( पृ० १६ )--धात की खण्ड को परिवेष्टित करने वाला समुद्र।

```
क्रमात्र ( प्॰ ५८ )—देखी 'श्रपान'।
कुप्रावचनिक धर्म ( पु॰ ३६ )—जैनेतर धर्म ।
कुल ( पू॰ ३१, ३२ )—वश, गीत्र, घराना, एक जाति वालो का समूह।
कुल-धर्म ( पू॰ ३६ )--- ग्रापने-ग्रापने कुल की मर्यादाए ।
कृत (पु॰ ३७) — युग का एक विभाग।
कृत-दान ( पृ० ४८ )—किये हुए उपकार को याद कर दिया जाने वाला दान। ..
कृष्ण (पु०२५) - योग दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति। हुर्जन व्यक्तियों
    के कर्म।
कृष्ण लेश्या ( पृ॰ २४,२५,२६ )—कृष्ण-पुट्गलो के योग से होने वाला स्नात्मा का
श्रध्यवसाय । श्रशुभ-श्रधर्य-श्रप्रशस्त सेश्या ।
क्रमभावी गुण (पृ० ६)-पर्याय।
क्लेश (पु॰ १८)—विपर्यय, अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेप और अभिनिवेश-य
    पाच साख्याभिमत बलेश हैं।
क्लेश (प०३८) कलह।
मलेशाराय ( पु॰ ३३ ) -- मलेश का स्थान, क्लेश-सस्कार १
गण-धर्म (पु॰ ३६) - गया (कुल-समूह) की समाचारी - स्त्राचार-मर्यादा।
शति तत्त्व (पु० १०,११) - धर्मास्तिकाय का अपर नाम।
गमक (पृ० ३२) - बोध कराने वाला।
गम्य धर्म ( पु॰ ३६ ) वह लीकिक व्यवस्था जिसका सम्बन्ध ग्रमुक ग्रमुक से बिवाह
    कर सकने या न कर सकने से होता है।
गारबदान (पु॰ ४८)-यश-गान सुनकर एव वरावरी की भावना से दिया जाने
    वाला दान ।
गुप्ति (पृ० ६६)--निग्रह ।
गोत (पु॰ ३०)-गोत्र।
गोष्ठी-धर्म (पृ० ३६)--गोष्ठी की ब्रान्चार-व्यवस्था।
ग्राम-धर्म (पु॰ ३५,३६)--गाँव की व्यवस्था (ग्राचार-परम्परा)।
घाती कर्म ( पृ० २२,२३,२४ )—जो कर्म आत्मा के मूल गुग्-जान, दर्शन, चारिष
    न्नादि की घात करें, वे । घाती कर्म चार है--ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह-
    नीयकर्म और अन्तराय कर्म ।
```

```
चारित्र (पृ० २३,३६)—ग्राचार।
```

चेतना सन्तित ( पृ० १४ )—चित्त की परम्परा।

छह काय ( पृर्व ४०,४६ )—पृथ्वी, ऋष्, तेजस्, वायु, बनस्पति ऋौर त्रसकायं।

छाया (पृ० १४)—चेतन या ऋचेतन पदार्थों से प्रत्येक समय निकलने वाला पुद्गल समूह जब यथायोग्य निमित्त या प्रतिविभित होता है तब उसे छाया कहते हैं।

जम्बूद्वीप (पृ० १७) एक लाख योजन का भूखएड।

जलप (पृ० ५)—जिस कथा-सन्दर्भ में छुल, जाति और निम्रह-स्थान का प्रयोग किया जाव।

र्जाति-धर्म (पृ० ३६,३७)—जातिगत ज्ञाचार-विचारे त्रादि।

जानपद-धर्म (पृ० ३६)—नागरिकों का कर्तेव्य ऋदि।

जिन (पृ० २ )—तीर्यद्वर ।

शॉन-रान (पृं० ४१,४२,५३ )-धर्मीपदेश देना, धर्म-कथा करेना आदि ।

तजीव तच्छरीरवाद (पृ० ७) — जीव और शरीर की एकं मॉनने वाली स्नेनारमेवादी दर्शन।

तत्त्व ज्ञान (पृ०६) — बन्धन, बन्धन के हेतु; मोत्त, मोत्त्व के हेतु — इनं चारों का ज्ञान। तपस्या (पृ०२१,२२,३३,४७) — आत्म-आदि के लिए की जाने वाली एक विशिष्ट साधना, जिसमें अन्त-पान आदि वाल पदार्थ तथा क्रोध-मान आदि आन्तरिक वीषीं का लाग किया जाता है।

तीर्थेद्भर (पृ० ४२)—तीर्थं की स्थापना करने वालें अरिहन्त।

तेजीतेरंपा (पृ० २४,२५,२६ )—तेजस् पुद्गती के योग से होने वाला श्रांतमा का ऋष्यवसाय । श्रुप्त-धर्म-प्रशस्त तेर्गा ।

व्रसं पृष् ३६,७१) — चलने-फिरने वासे जीव।

त्रिकरण त्रियोग (पृ० ४२)—सीन करण-करना, कराना और अनुमोदन करना, तीन योग-मन, वचन और काया। साधु के त्याग तीन करण-तीन योग से होते हैं।

दर्शन ( पृ० २,३,४,५,६,७,८,१८ )—हिष्ट ।

दर्शन-शास्त्र (पृ॰ ८,३६)—धर्म के द्वारा अभिमत तत्त्वो को तर्क की कसौटी पर कसने वाला तर्क शास्त्र ।

दर्शनावरणीय ( पृ० २२ )—चे कर्म-पुद्गल जो दृष्टि को आवृत करते हैं। । ।दानशाला ( पृ० ४८,५४,५५ )—जहाँ दीन दुखियों को दान दिया जातों है।

दीचा (पृ० ५३,५८) —सासारिक कक्टो से दूर, त्यागमय जीवन । दुःखत्रयामिषात (पृ० ४६) —दुःख तीन प्रकार के माने गए हैं-आधिदैविक, आधि-भौतिक और आध्यारिमक । इनका समूल नाश करना ही साख्य-दृष्टि से मोच है ।

देशगुण (पृ० २३) — आशिक गुण । देशाचार (पृ० ३७) — देश की आचार परम्परा । द्रव्य-अनुकम्पा (पृ० ५१) — मोह वश की जाने वाली अनुकम्पा — दया । द्रव्य-चेन्न-काल-भाव (पृ० २१) — वस्तु को जानने के विभिन्न दृष्टिकोण । द्रव्य-वपा (पृ० ४७) — माण रहा । द्रव्य-वोक (पृ० १६) — छह द्रव्यात्मक लोक ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (पृ० ८)—वस्तुक्षो या सामाजिक सस्यात्रो में जो पारस्परिक विरोध या द्वन्द्व होता है वही परिवर्तन का कारण वनता है। पहली अवस्था 'बाद' हैं ससकी विरोधी अवस्था 'प्रतिवाद' और इन दोंनो के पारस्परिक द्वन्द्व से सरपन्न होने वासी तीसरी अवस्था 'संवाद' है। यह इतिहास-विकास का अम है। इसे द्वन्द्वास्मक भौतिकवाद कहते हैं।

धर्म ( पृ० १०,११,१२,१३,१४,१६ )—आतम-शुद्धि का साथक तस्त । धर्म-ताल ( पृ० ४८,५१ )—जिस दान से अपना था पर का संयम प्रवृद्ध होता है । धर्म-तीति ( पृ० ५६ )—वार्मिक पद्धति । धर्म-तक्त्व ( पृ० ५६ )—वर्म का आधार । धर्मोप्प्रवृह दान ( पृ० ४१, ४२ )—धर्म को प्रोत्साहित करने वाला दान । ध्रील्य ( पृ० ६ )—इल्य का एक शुख् । नय ( पृ० ३ )—बस्तु के किसी एक अश को जानने वाले और अल्य अशों का खण्डन

न करने वाले शाता का अभियाय।

निगमन (पृ० ३४)—हेतु, खदाहरण, उपनय, के उपरान्त सिद्ध की गई प्रतिका का पुनः कथन ।

निर्जरा (पृ॰ १७,१८,३२,३६,४९,५०,६६) — कमों के ख्य से होने वाली आत्म-छज्जलता।

निरवद्य ( पृ॰ ५३ )--पाप रहित ।

निर्विकल्प समाधि ( पृ॰ ६८ )-- अयोगावस्था। निश्चय-दृष्टि ( पृ० १३,२०,२८ )-वास्तविक दृष्टि । निश्रेयस ( पृ० ४ )-मोच्च । निषेध-वाक्य ( पु॰ ५४ )—जिस वाक्य में कार्य का निषेध किया गया ही, वह । नील लेश्या ( पृ० २४,२५,२६ )—नील पुद्गलो के योग से होने वाला आत्मा का ऋध्यवसाय । ऋशुभ-ऋधर्म-ऋप्रशस्त लेश्या । नीहारिका ( पृ० १७ )-कुहरे या घुऍ की तरह आकाश में आया रहने वाला-प्रकाश-पुक्त जी प्रह-नचुत्री का छपादान माना जाता है। नैगम ( पु॰ ३ )—सात नयो में पहला नय। पटानली ( पृ० ५१ )--गुर-परम्परा का इतिहास ! पद्म लेख्या ( पृ॰ २४,२५,२६ )—पीत वर्ष वाले पुरगलो के योग से होने वाला स्रात्मा का ऋष्यवसाय शुम-धर्म-प्रशस्त लेश्या। पर-तीथिक ( पृ॰ ५३ ) - जैनेतर मतावलंबी। परमासु ( पृ० १०,१४,१५,१८,२१ )--- स्रविमास्य पुद्गल । परमार्थ ( पृ॰ ४३ )-- त्राध्यात्मिक, मोक्त की इच्छा। पर्याप ( पृ॰ ६,१३,३२,३६ )—पदार्थ का वह धर्म जो सहमानी न हो। पान-पुण्य ( पृ० ५१ )—संयति मुनि को पान भ्रादि देने से होने वाला पुण्य । पाप-धर्म ( पु॰ ३५ )-- हुराचार। पुद्गल ( पृ० १०,१३,१४,१५,१८,२८,२४,३२,६३ )—िजसमें स्पर्श, रस, गम्ब ऋर वर्ण हो, वह । पुण्य दान ( पृ॰ ५८ )—पुण्य के लिए दिया जाने वाला दान। पुरुष (पृ० १०)—साख्यामिमत एक तत्त्व, जी समस्त क्रियाऍ करता है। परन्तु उनका फलोपमोग नहीं करता। पुरुषकार (पृ०१५)—पराक्रम। पूर्ण ऋकिया ( पृ॰ ६८ )— नतुर्दश गुण-स्थान की ऋवस्था । पूरण गलन ( पृ॰ १४ )—पुद्गल का लचर्ष। पूर्ण संबर ( पृ० ६८ )-- चतुर्दश गुर्ख-स्थान में मन, वचन और काय योग के संग्र्ण

निरोध से होने वाला संवर !

पौद्गलिक (पू॰ १४,१६,२०,२२,२३)—पुद्गल से बनी हुई वस्तु, मौतिक । प्रकृति (पृ॰ ६८,६६,७२)—साल्यामिमत एक तस्त्र, जो पुरुष (तस्त्र) को जन्म-मरण के चक्र में प्रेरित करता है।

प्रकृति ( पृ० १६ )-कमों का समान, वन्य का एक मेद।

प्रतिक्रमण (पु॰ ३४) — जैन मुनि की एक आवश्यक किया जो कि रात्रि के प्रथम मुहूर्च और अन्तिम मुहूर्च में की जाती है। इसके द्वारा आत्म-निरीचण और जान-अजान में हुए पाप-कर्मों का स्मरण और प्रायश्चित्त किया जाता है।

प्रदेश ( पृ० १६ )--वस्तु का निरश ग्रंश।

प्रदेशोदय (पू॰ २३) --- कर्म के उदय की वह अवस्था, जिसका विपाक न हो, अनु-भृति में आये वैद्या परिखाम न हो।

प्रवचन (पृ० ५४) - जैनागम।

प्रागमाव (पु॰ २॰)---किसी कार्य-द्रन्य की चत्यत्ति से पूर्व कारण में जो उसका अप्रमाव होता है, उसे प्रागमान कहते हैं।

माण (पू॰ ३९,४०) -- जीवन-शक्ति।

मायश्चित (पृ० २२,३४)---- ऋतिचार की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला ऋतुष्ठान।

मेय (पृ० ३५) - भौतिक समृदिः।

बन्ध (पु० १६,२१)—आत्म-प्रवृत्ति के द्वारा कर्म-पुद्गली का ख़ीकरण और आत्मा के साथ जनका एकीकरण।

भय-दान ( पु॰ ४८ )-भय वश दिया वाने वासा दान ।

भाव-अनुकम्पा (पृ॰ ५५) — आत्म-साधना के लिए मोह-रहित की जाने वाली अनुकम्पा।

भाव-म्निहिंसा ( पृ० ४० )—जिसमें भ्रात्मा कर्म-मुक्त हो, राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति, सवर । भाव-हिंसा ( पृ० ४० )—जिस प्रवृत्ति से कर्म-बन्ध हो, राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति ।

भूत ( पु॰ ४०,४१,४२ )—वृत्त्व, त्तताएं स्नादि वनस्पति के जीव ।

महावत (पृ॰ ६९) — अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पूर्य पालन ! मूर्च (मूर्चिक ) (पृ॰ १४) — जिसमें रूप, रस, यन्य, स्पर्श आदि हो । अमूर्च का मतिपत्ती । मैथुन धर्म ( पृ० ३५ )-सम्भोग।

मोच (पृ० ४,१७,१८,३३,३४,३६,६६,६८,६६) कर्मों का सम्पूर्ण नाश, सिद्धा-लय, मुक्ति।

मोचार्थ दान (पृ० ५०)--मोच की कामना से दिया जाने वाला दान।

मोहनीय (पृ० २२)—चे कर्म-पुद्गल जो आल्म गुण्—दर्शन और चारित्र का धात करते हैं।

योग ऋजुता (पृ० ३३)--मन, वचन और काया की सरलता।

लजा ( पृ० ४०,५० )-सयम।

लनगा समुद्र ( पृ॰ १६ )—जम्बूद्वीप को परिवेष्टित करने वाला समुद्र ।

लोकायत मत (पु॰ ७)—वह दर्शन जो जीन, निवृंति, खर्ग, नरक, धर्म श्रादि को नहीं मानता।

बाद, (पृ॰ ५) — तत्त्व जिज्ञासा के लिए दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कथा अर्थात पन्न ज़ौर विपन्न के रूप में विचार-विनिमय हो।

वासना (पृ॰ १८,१६) — बीद्ध-सम्मत एक तत्त्व जो जैन-सम्मत 'कर्म' के निकट है।

वितण्डा (पृ०५)—जिस 'जल्प' से किसी भी पच का स्थापन न किया जाय।

विपाकोदय (पृ॰ २३) — जिस छदय मे फल का अनुभव होता हैं।

विराधक ( पृ॰ ४ )—जो व्यक्ति ऋपने दुष्कृत्यां का प्रायश्चित नहीं करता और उससे पहले ही मर जाता है।

विस्तार-इन्जि (पृ॰ ३)—जो व्यक्ति द्रव्यो के सभी भावो को सर्व प्रमाणों श्रीर सर्व नयों से जानता है, वह।

धीर्य (पृ॰ १५,२३)-शक्ति।

अयावहारिक काल (पृ॰ १४)—सूर्य, चन्द्र कृतं कालमान जिसके समय आविलिका, घंटा, वर्षे आदि निमाग हैं।

व्याप्ति ( पृ॰ ३ )---नित्य साहचर्य ।

शुक्ल (पृ॰ २५)—योग-दर्शन में वर्णित कमें की एक जाति। तपस्या, खाध्याय तथा ध्यान में निरत लोगो के कमें।

```
शुक्क कृष्ण (पृ॰ २५)—योग-दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति। वाह्य साधनो
    से उत्पन्न साधारण लोगों के कमें।
शुक्त लेख्या (पु॰ २४,२५,२६)—सफेद वर्गा वाले पुद्गलो के बीग से होने वाला
    श्चात्मा का श्रव्यवसाय । शुम-धर्म-प्रशस्त सेश्या ।
शुम ऋायुष्य ( पृ० ३१ )—सुख-पूर्वा ऋायु, दीर्घ ऋायु।
शुभ कर्म ( पृ॰ ३३,३४ )—िनस कर्म के हारा पुण्य का बन्ध हो।
शुभ नाम कर्म ( पृ॰ ३१ )—जो नाम कर्म शुभ फलदायी हो ।
शुभ योग ( पृ॰ ३३,३४ )---मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति ।
शुभोपयोग ( प्॰ ३३ )—श्रात्मा का शुम न्यापार ।
अमण परम्परा ( पृ॰ २६,२७,२८ ) — जैन और नौद्ध परम्परा ।
श्रेयस् ( पृ॰ ३,४,५ )---श्राघ्यारिमकः।
श्रीत (पृ॰ ३) श्रुति वेद में प्रतिपादित।
सस्रयुग (पू॰ ४१) - युग का एक विमाग।
सहमानी गुरा (पृ॰ ६)—सदा वस्तु के साथ रहने वाला गुण।
समय ( पु॰ १५ )-काल का ऋत्यन्त सूल्म विमाग।
समय दोन (पु॰ १६) - जहाँ ज्यावहारिक काल की स्थिति हो, मनुष्य दोन का
    श्रपर नाम ।
समवायी कारण (पृ॰ २०)--वह कारण जो प्रथक्न किया जा सके, उपादान
    कारण।
सम्यक्त (पू॰ २३)--यथार्थ तत्त्व-अद्धा।
सराग सयम ( पृ॰ ३३ )-रागयुक्त संयम ।
सर्वेघाती ( प॰ २३ )-कर्म का एक भेद, जो समस्त गुणो की घात करे।
सर्वश (पु॰ ६)-- त्रिकालदशी।
सहकारी (प्० २१,२५) - सहायक।
सहभानी पर्याय (पृ॰ ३६ )-सहचर पर्याय ।
```

संचेप रूचि (पृ॰ ३)—जो ज्यक्ति असत् मत्या बाद में फंसा नहीं है श्लीर जी बीतराग के प्रवचन में विशास्त्र भी नहीं है किन्तु जिसकी श्रद्धा शुद्ध है, वह। 995 ]

संबूर (पृ० १६,१८,३४,३६,५०,६६) — नौ तत्त्वों में से एक तत्त्व को कमों के प्रवाह
को रोकता है।
सात वेदनीय कर्म (पृ० ३१) — जिस कर्म से सुख की अनुसूति हो।
सावद (पृ० ३६) — सपाप।
सद्दम स्कन्ध (पृ० १६) — परमासुओं का स्दम एकीमाव।
स्कन्ध (पृ० १८) — परमासुओं का एकीमाव।
स्थावर (पृ० ३६,७१) — पृथ्वी, पानी, ऋष्मि, वायु, वनस्पित के जीव।
स्वतंवदन प्रत्यच्च (पृ० ४) — मानसिक प्रत्यचानुमूति, आरम्निश्चय।
साध्याय (पृ० ३८,४७) — कालादि की मर्यादा से किया जाने वाला अध्ययन।

ही (पु॰ ४१) -- दया का ऋषर नाम।

## व्यविश्विष्ट : ३ :

श्रक्लेश ३८

म्रचेतन १६,२१

श्रक्तना ४१

ग्रजीव १३,१५,१६,१७,१८

ऋतीन्द्रिय ३,६

श्रहष्ट १८

म्राधर्म १६,३२,३३,३४,३६,४७

स्त्रधर्म ( स्रधर्मास्तिकाय ) १०,११,१२,१३,१४,१५

श्रधमं लेश्या २५

श्रधर्मास्तिकाय १०,११,१३

श्रध्यवसाय २४,२५,३३

म्रनाध्यात्मिक ४६

ञ्जनन्त १४,१५,१८

श्रनभिद्रोह<sup>ु</sup> ३८

ञ्जनादि १६,२०,२१

ग्रनित्य १०

अनुमान ३

श्रनुमोदन ३९

म्रानेक द्रव्य १५

ग्रन्त्यज २६,२७

त्रत्रस्तेत्र ५७

ऋपरिव्रह ३६ ऋप्रशस्त लेखा २५

अभयदेव सूरि ३४,४५

अमयदव सार इष्ट्र,४प् अमिद्रोह ३८

अभेदोपचार ३३

श्रभौतिक ११

अयोगी अवस्था ३४

अरूपी २०

श्चर्य ३३ ( चार पुरुषार्थी में पहला पुरुषार्थ )

श्रलवर्द आईन्स्टीन ११

अलोक ११,१२,१३,१५

श्रलोकाकाश १६

श्रलीकिक ६०

श्रवगाह्युण १३

श्रवयव १४

श्रवयवी १४

अविभागी १४

श्रशुभ ३४

अशुभ कर्म ३४,३६

श्रसत् ३२

ऋसंख्य १४,१५,१६

श्रसंयत ५२

श्रसयति ४९,५२,५६,६९

श्रसंयति-दान ४८,५०,५२,५३,५८

ऋसंयम ३८,४२,४७,७०

ऋस्तिकाय १४,१५

त्र्रस्तित्व ६,११,१२,२६

श्रस्तित्वक्रम ६३

ऋस्तेय ३६

र्ग्रस्पृश्यता २६

ऋस्मिता १२

त्र्राहेतुगम्य ३

श्राकाश १०,११,१२,१३,१४,१५

श्राकाशास्तिकाय १०

आचार ३७

श्राचाराग ३६,४२,४४,४५

श्राचार्य श्रीमतगति ५६

त्राचार्य भिन्तु ३४,४१,४२,४४,५३,५५<u>,५५,५</u>८,७१

श्राचार्य मलयगिरी १२

स्त्राचार्य विनोवा ५६,७०

ग्राचार्य श्रीतुलसी ३६,४७

श्राचार्यं हरिमद्र ५३

श्चारमधर्म ३६,३⊏

श्रात्मवाद ५६

श्रातम-सवरण ४२

भ्रात्मा १,२,७,८,१०,१४,१८,१६,२०,२१,२५,३१,५०,५२,५४,६४,६६

श्चारिमक ६३

श्रानुपङ्गिक ३६

आस २

श्रायु ३३,३४

म्रायुष्य कर्म ३१

श्रास्तिकवाद १

इन्द्रिय गोचर १२

इन्द्रियातीत १२

ईयर ११

ईश्वर १८

उत्क्रमण् प

चत्तराध्ययन २५

चदय काल २२

चपग्रह १६

**एपचार** ३३

```
उपनिपद् ५०
 उपभोक्ता ६२
 चपमोग ७
 चपादान १२,६८
 ऊचगोत्र ३१,३२
 एक द्रव्य १५
 एस जे सेन पूप
 ऐन्द्रियक ४
 श्रीपचारिक १३
 श्रीपनिपदिक ४६
 श्रीपपाधिक २४
 करें ७०
करणा धर्म ६६
कत्तंब्य ६०
कर्म परमाखु ५,१६,२१,६६
कर्म पुद्गल २१
कर्मफल २१
कर्म भेद २७ (कार्यमेद)
कर्मवाद १६
कलावती १
कविभोजयति ६
काएट ६४
कान्तदशी ६७
काम ३३ (बूसरा पुरुपार्थ)
कार्यकारणामाव १८
कालमार्क्स ७,८
काल १०,१३,१४,१५,१६,१८,१६,२०,२१,२१
```

कालास १५

बुन्दकुन्टाचार्य ३४ कुमारिल्ल भट्ट १० कुलाचार ३७ कृषा ३६ कृषि ३८,७०,७२ क्लेशमूल ३३,३४ स्तत्रिय २६,२८,२६ च्य २२,२३,२४,२५ ज्ञयोपराम २२,२३,२४,२५ चायोपरामिक २५ दोती ६८,७०,७१,७२ गन्ध १०,१४,२४,३१ गर्दभालि ४१ गीता ३४,३⊏ गीता रहस्य ३५ गुजरात ३० गुण ६,१८,१६,२२,२३ गुणमात्रिक ७१ गोत्र कर्म ३०,३१,३२,३४ गोदान ४८,६६ गीतम १०,११,१२,१३,१४,१५ गीतम ऋषि २१ चन्द्र (चाँद ) १६,२३ चाण्डाल २७ चार्वाक 🖛 चेतन १६,२४ हुत्राछृत २७,२⊏

जड २१,२४

जाति ४,२६,२७,२८,३०,३१,३२,३३,३४ जातिबाद २६,२७,२६,३० जीव ११.१२.१३,१५,१६,१७,१८,२०,२१,२४,३३ जीव-दया ६६ जीवन-मुक्ति ६८ जीव-राशि १६ जीवात्मा १५,१८,१६,२०,२१,३१ जीवास्तिकाय १०,१८ जुगुप्सा ४० ( दया का नाम ) जैन २६,३०,३५ जैन ग्रागम ४५ जैन ग्राचार्य ४४ जीन दर्शन ८,१०,१३,१५,१६,२१,२२ जैन परम्परा ४७ जैन शास्त्र १४,४४ जैन संघ ५१ जैन साहित्य ५८ जैन सिद्धान्त दीपिका ४७ जैन सूत्र ३५,५० जेनी ७० जेनी द्धि ३४,५०,५८,७० जैनेन्द्र प्रवचन ४६ जान ४२ ज्ञानदान ४१,४२,५३ जानावरणीय कर्म २२ ज्येष्र तारा २७ टा॰ ग्रेग ५५

टाई द्वीप १६

तस्य ⊏,१७

तत्व चर्या १

तत्वचिन्ता ५४

तप ३६,४१

तमोगुण २५

तर्म ४,५,६,⊏

तर्कणास्त्र ५,१२

ताप १४

तारा १६,१७

तितिचा ४१

तेरापन्य ६६,७०,७१

त्याग ३६,४८,६४

त्याग ४२,४३

त्यागमय दान ४२

त्यागरूप दान ५%

घयारमक १०

प्रिकरण त्रियोग ४२

त्रेता ३७,४१

वया अम, ब्रह, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ५१

दान ४१,४२,४३,४४

दर्शन दृष्टि २३,३६

दर्शनावरण कर्म २२

दलिक कर्म २२,२३

दशवैकालिक ३६,५१

दानधर्म ४१

टार्शनिक ३,७,८,१०

दार्शनिक प्रन्थ ३

दाशंनिक परम्परा २

दार्शनिक युग ३,४

दिव्य चक ६

दुर्गति २५

दुष्कृत ३४

देशघाती २३

देश धर्म ३६

द्रव्य ३,६,१०,११,१२,१३,१४,१६,१६,२२,२३,२४,४४

द्रव्याचरत्त्ववाद ६

धर्म दर्शन १,६,⊏

धर्म मार्ग ५८

धर्म लेश्या २५

धर्म शास्त्र ५६

धर्म संग्रह ३६

धर्म सहिता ५६

धर्मात्मा ३६

धर्माध्यत्त ३५

धर्मार्थ हिंसा १,४५

धर्मातन ३५

धर्मास्तिकाय १०,११,१३,१६,१८

धर्मी ३५,३६

नन्दी ५१

नाम कर्म ३१,३४

नास्तिक ५,७

निकाचित कर्म २२

नित्य १०

नित्य सत्तावाद ६

नित्यानित्यत्व वाद १०

निदिध्यासन ४

निमित्तकारण १२

नियन्ता २१

निरन्याचिषिक ह

निरापरण २

निरूपक्षम २२

निषृत्ति ६२,६६

निषद्ध ५६

निपिद्धकर्म ३४

नीच गोत्रकमं ३१,३२

नीमि ६२,६७,६⊏,६६

नील १६, यह सम्यानाची है।

नेमीचन्द्राचार्य ३३

नैतिक स्थला ६४

नेयायिक ८,१०

न्याय ( वर्शन ) १३.३८,५५

त्यूटन ११

पचालिकान १६

पित सुएलालजी हरू

पद्म पुरास ४१

पद्म लेश्या २४,२५.२६

परतः ४१

परतीर्थिक ५३

परवता ४१

परमयद ३६

परमार्यक्ति ४५

परलोक ३४,६५

परमुखाशसा ४२

परिप्रट इद

परिणामिनित्य १०

परिखामिनित्यवाद ६,१०

परिपाक १८,२१

परिमण्डल १४

परिवर्तनवाद ६

परीचा ३,४,५,८

परीचाविधि ६

परोज् ३

परोपकार ४१,५५

पशुधर्म ३६

पातझलयोग २५

पातञ्जलयोग भाष्य २२

पात्र ५८

पाप १६,१८,३२,३३,३४,४८,५४,७२

पाप कर्म ४६

पारलीकिक ६१

पार्थसार मिश्र १०

पितृपद्ध ३२

पितामह भीष्म ३७,५६

पुण्य १७,१८,३२,३३,३४,४४,४७,४८,५१,५२,५४,५५

पुण्य कर्म ५०

पुएय बन्ध ३३,३४

पुण्य लोक ५०,५१

पुण्य हेतुक ३३,५०

पुण्यार्थ दान ४८,५१,५८

पुद्गल द्रव्य २५

पुद्गल परिणाम २०

पुरवर धर्म ३६

पूर्णनगाधि ३४

पृत्तं २०,४२

पीद्गिरावता १६

प्रजापति ४३

प्रजापना २५

प्रत्यदा ३

प्रत्याख्यान ७१

मदेशी राजा ५४,५५

प्रमाप ४,६

प्रवृत्ति ६८,६९,७२

प्रश्न व्याकरण ४४

प्रश्ने ब्याकरण सूत्र ३६,४४

मसान ४२

माकृतिक चिकिला प्रणाली ५४

प्राग् ऐतिहासिक युग ४४,५६

माच्य वर्शन १७

प्राचारता ४७

प्राणवियोजन ४७

माणीरचा ३६

प्राणीपणा ६४

मायिक २२

मारन्ध १६

बाग्ह मती आवक ७०

बीदा १८,२६,३५,

बीद दर्शन १३

वटा ६,२६

वणचर्य ३६

महानिष्ठ ४६,७०

बाह्यरा २६,२८,२९,३०

ब्राह्मस्रकुल २६

ब्राह्मस्यादान ५८

ब्राह्मणपरम्परा २६

भगवती ४०

भगवती ऋहिंसा ४५

भगवान् ऋषभनाथ ५८,७२

भगवान् पार्श्वनाथ ३

भगवान् महाबीर ५,६,११,१२,१३,१४,१५,२६,३४,३८,४०

भरत १७

भारत ४४

मिचानिरोधविधि ४४

भूमिदान ४८,६६

भूवलय १६

भृग पुरोहित ६६

मीग ३३,३४,६२,६३,६४

भोगमयदान ४२

भौतिक २०

भौतिक दर्शन १३

मण्डन मिश्र ६

मतवाद ५,६,३५

मनुष्यद्वेत्र १६

मनुष्यलोक १६

मनुस्मृति ३६

मनुसमृतिकार ७०

मलयगिरी ५३

महर्षि पतञ्जलि १०,३४

महर्षि व्यास ५

महारमा गाधी ३८,५७,६८,७०

महात्मा टालस्टाय ३७

महातमा बुद्ध २,५,२६,३८

महामारत ३३

महाहिसा ७०

मातृपच्च ३२

मावृस्थानीय ३२

मानस रोगी २४

मार्चल पूमेलीक्स ५५

मिथ्याल ४

मुक्त अवस्था २३

मुक्त जीव २०

मुक्ति ३६,४६

मुनिधर्म ४०,५८,५६

मृतिंक १४

मैटर १३

मैत्री ४२ ( ऋहिंसा ४३ )

मैत्रेयी ३५

मोक्ष्यमं ३६,३७,३८,४०,४६

मीलमार्ग ४२,४३,४९,५३,५५

मोचोचित २१

मोह ४०

मोहकर्म २५

यर्शहंसा ५४

यथार्थ ज्ञाता २

यथार्थं द्रष्टा २

यथार्थ वक्ता २

यथार्थ वक्तृत्व २

याशिक पञ्च ४६

युक्तिमद् भू

युगमान ३७

युधिष्ठिर ६

योग ( चिकित्सा ) प्रणाली २४

योगसूत्र ३३

रचा ४०

रजोगुण २५

रक्रप्रभस्ति २८

रस १०,१४,२४,३१

राजधर्म ५५

राजनीति ३७,६८

राजिं ६५

राजस्थान ३०,७१

राज्यधर्म ३६

रासायनिक विज्ञान ६

रीति रिवाज ३५,३६

रूप १०,१४,३१

रूपी २०

लच्या ३२

लच्य ३२,३४,३५

लिय २२

लाघन ३६

लेवाजियर ६

लेश्या २४

लोक ११,१२,१५,१६,१५

लोक आकाश १५,१६

लोकदया ४७

लोकदृष्टि ४७ लोकप्रमाख ११,१३ लोकप्रमित १६ लोकमान्य तिलक २,३७,५५ लोकव्यवस्था ३७ लोकव्यापित्व १४ लोकानुकम्पा ७२ लोकोत्तर ४२,४३,४८,५६ लोकोत्तर दया ४५ लोकोत्तर धर्म ३६,५७ लोहित २५ लीकिक ३५,४२,४३,४८,५६,५८,६० लीकिक अभ्युदय ३५ लीकिक दया ४५ लोकिक धर्म ३६,५५ वर्ध २४ वर्णाव्यवस्था २८,३० वर्णाश्रम व्यवस्था ३५ वतंत १४ वाचकपट १२ वाणिज्य ७२ वासाविक दृष्टि २६ विज्ञानमय आत्मा ५ विज्ञानवादी १७ विधिनिपेधात्मक ३८ विधिवाक्य ५४

विपान १६ बन्ध, एक स्थिति २१,२३,३६

विभक्ति १८

विश्व चिकित्सा सघ ५५ विषरग्राभाव ३८ विषयेषणा ६४ विहित ५६ बीतराग २ वीरनिर्वाण ५१ बहस्पति ७ वेदनिन्दक ५ वेदवागी ५ वेदान्त ३४ वेदान्ती ६,१८ वैदिक ३५,५० वैदिक निरुक्तकार = वैदिक शास्त्र १७ वैदिक साहित्य ५८ वैशेषिक ५,१०,१३,१५ बैश्य २६,२७,२८,२६ वैश्यकुल २६ वैश्यधर्म २६,२७,२८,२६ व्यय ह व्यवहारदृष्टि १३,२८,२६ व्यवस्थाकर्म ३७ व्यवहित १६ व्यानहारिक अहिंसा ४७ व्यावहारिक दान ४२,५८ व्यावहारिक धर्म ३६,३७ व्युत्पत्तिमान् १२ शक २८

ग्रन्ट १४,१५,३१ ग्रय्या सत्तारक ४८

शल्य ६५

शरीरमुक्ति ६८

शकराचार्य ६,६६

शान्ति ३६

शिल्य २८,२६

शीलाकाचार्य ४२,४४

शुकाचार्य ३७

शुक्त लेश्या २४,२५

शुद्धोपयोग ५०

शुभ परिखाम ३२

श्रद्ध १६,२८,२६,३०

शेलेशी अवस्था ५०

अझा ३,४,५

अम ५७

श्रमण ४६,५⊏

भ्रमण सघ ४८

आवक ४६,५२,५३

श्रावकधर्म ५८,५६

भूत ३६

धुति ५,६

श्रेणी धर्म ३६

भेयस् कुमार ५८

श्वास १४

रवेतकेतु ३७

श्वेताम्बर परम्परा १३

पड्द्रन्यात्मक १६,१८

सचेतक २१ सनातीयता ६ सत् ६,१८,१६,३२ सत्ताल्प उपशम २३ सत्त्रमुण २५ सत्प्रतिपद्य १२ सस्य १,२,४,६६६

सदावर्त ५७

सममाव ३८

समाज नीति ३७,६७

समाज व्यवस्था २६,४३,४४,५६,५७,५६,६१,६५,६६,६७

समाजशास्त्र ४८,६५

समाजशास्त्री ४२,४३,५६,५७

समाजाभिमत ४६

समिति ६६

सम्पूर्ण दृष्टि ४

सराग सयम ३३

सर्व परिग्रह ५६

सर्व भृत ज्ञेमंकरी ५

सर्व सवर ५०

सर्वसाधारणतया ३६

सर्वारम्भ ५६

सर्वावरण २३

सहचरित्व ५०

सहमावी ५०

सहमाबी गुरा ६

सहेतुक १८

-

स्थायित्व १४ स्पर्धक २३ स्पर्श १०,१४,२४,३१ स्पृश्यता २६ स्मृति ५ स्मृतिकार ३६,४० खतः ४१ सभाव ३६ खमावसिद्ध ६ ख सिद्धान्त ४ स्त्र कृताग ४६,४८ हरिमद्र सुरि न हिरण्यदान ४८ हिंसनीय ४३ हिंसा ३८,३६,४२,४४,४७,५४,६७,६८,७०,७१ हिंसायुक्त दया ४२ हुगा २८ हेत ४,१८,२१,४७ हेतुगम्य ४ हेतुबाद ४ हेमचन्द्र ४०,७२

